



रामशङ्कर त्रिपाठी

प्रकाश क

## स्रोक्सान्य कार्यालय १६० हरीसन रोड कलकता।

सर्वाधिकार सुरक्षित मूल्य ३)

> गुद्रक शाशिन्षण मिश्र हिन्दुस्थान प्रेस ७ शम्भूमिद्धिक छेन क्षरकता।

# मूमिका

विदेशी शासन से भारत को मुक्त करने के लिये हमारे देश-वासियों ने सर्व प्रथम १८५७ में साम्प्रदायिक भेद-भाव भूलकर सरास्त्र संप्राम किया था। हुर्भाग्यवश उत्तमें सफलता नहीं मिली। १८८४ से कामें स शान्तिपूर्ण उपायों से देशको स्वाधीन वनाने का आन्दोळन कर रही है। महात्मा गान्धीजी के नेतृत्व में कई वार भारत अहिंसा नीति द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य से छड चुका है और खाज भी हमारा खतन्त्रता संत्राम जारी है। यद्यपि इस उपाय से भी अभी तक हम अपने प्यारे देशको स्वाधीन नहीं बना सके। द्वितीय विश्व महायुद्ध में नेताजी सुभापचन्द्र वोस ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ आजाद हिन्द सेना का निर्माण किया और १६४३ के २१ अक्तूबर को प्राथमिक आजाद हिन्द सरकार की स्थापना कर ब्रिटिश साम्राज्य के पंजे से भारत को मुक्त वरने के लिये सशस्त्र संप्राम छेडा। यद्यपि यह प्रयत्न भी सफल नहीं हो सका, किन्तु फिर भी अनेक दृष्टियों से यह अभिनव था। इसमे पूर्व एशियाके सभी भारतीयों और जापान द्वारा युद्ध वन्दी वनाये गये भारतीय सैनिकों की पर्याप्त संख्या का पूरा सहयोग था। साम्प्रदायिक एकता के विचार से तो यह संगठन अद्भुत था। इसमे हिन्दू-मुसलमान ईसाई सिख और पारसी आदि सभी

सम्प्रदायों के छोग देवल भारतीय के रूप में शामिल थे। और तो और नेताजीकी आजाद हिन्द फीजमें एक ऐंग्लोइण्डियन चटालियन भी थी, जिसके अध्यक्ष कर्नल स्ट्रेसी थे। बताया जाता है कि "आत्मसमर्पण के उपरान्त एक ब्रिटिश जेनरल ने कर्नल स्ट्रेसीसे पूछा कि आप में तो ब्रिटिश रक्त है, आपने इस सेनामे शामिल होना क्यों खीकार किया ? इसपर कर्नल स्ट्रेसीने उत्तर दिया कि मैं भारत में पैदा हुआ हूं और वहीं मुक्ते मरना है। मेरे पिता भारतीय थे और माता अंग्रेज। प्रत्रमें पिता के ही रक्त की प्रधानता होती है। भारत के सभी ऐंग्छो-डिंग्डियन अपने की भारतीय मानते हैं और उसी देशको अपनी मातृभूमि मानते हैं। मैंने जो कुछ किया है अपने साम्प्रदाय की भावनाओं का सम्मान करके ही।" ब्रिटिश जेनरल यह सनकर चुप हो रहा। फीजी नौकरी पर जाने से पूर्व कर्नल स्ट्रेसी भारतमें चिकित्सा विभाग में अति उच पर्पर नियुक्त थे। इस सैनिक संगठन में न खान-पान का प्रश्न था - और न पूजा-अर्चा का। आदि से अन्त तक इसका यह राष्ट्रीय स्वरूप वना रहा। आसाम की एक महती सभा में भाषण देते हुए देशमान्य पण्डित जवाहरलालजी नेहरू ने ठीक ही कहा है कि भारतमे विदेशी शासन में जो साम्प्रदायिक एकता सम्भव नहीं हुई, वाहर आजाद हिन्द सेना ने वह एकता करके सिद्ध कर दिया कि स्वतन्त्र होने पर भारत अनायास इन सत्र प्रश्नों को सुलका सकता है। कासी की रानी रेजीमेन्ट और बाल सेना बनाकर नेताजी ने और भी चमत्कार दिखाया। कोमछागी नारियों ने

न्मारतीय स्वाधीनता के छिये वन्दूक उठाई और प्रकुमार वालकों ने अपने रक्त से स्वाधीनता-देवीका तर्पण किया। आज सारा भारत इस सेना और इसके सेनापति नेताजो के गीत गा रहा है। कांग्रेस इनके छुड़ाने के लिये बड़ा भारी यत्न कर रही है। मुल्लिम लीग, हिन्दू महासभा, अकाली दल तथा देशके सभी राजनीतिक दळ भाजाद हिन्द सेनाके वीरतापूर्ण कार्यों पर सुरध हैं और इस वातमे सब सहमत हैं कि इस वीरसेनाके सब सैनिक और सेनानो जिनका दिल्लोके लाल किन्ने तथा अन्य फीजी अदा-रुतोंके समक्ष विचार हो रहा है: अवश्य छोड़ दिये जायं। अवतक ३ फीजी अदालतें वन चुकी हैं, जिनमे एकमें कर्नल शाहनत्राज, कैप्टेन सहगळ और कैप्टेन ढिहन का प्रश्न है। (अब ये तीनों सरदार प्रधान सेनापित द्वारा मुक्त कर दिये गये हैं। ) यह मामला समाप्त प्राय है और शीव ही परिणाम घोषित होगा। दूसरी मे चित्राल (काश्मीर) के शासकके भाई कैप्टेन बुद्दानुद्दीनपर मामला चल रहा है, और तीसरमें कैप्टेन सिघारा सिंह आहिका विचार हो रहा है। जर्मनी मे जो आजाद हिन्द सेना वनी थी, उसके कुछ सैनिक ता वहादुरगढ़ कैम्पमे छाकर रखे गये हैं और छछ 1ृयूरोप से लाये जानेवाले हैं। इनपर भी मामला चलाये जाने की सम्भावना है। यद्यपि भारत के उपमन्त्री मि० हेंडर्सन ने **खुलासा कहा है कि आजाद हिन्द सैनिकों पर सम्राट के विरुद्ध** युद्ध छेड़नेके कारण मामला नहीं चल रहा है। उन पर और भी अभियोग हैं, किन्तु भारत के सरकारी रुख और कार्यों को

देखते हुए मि० हें हर्धन की चिक्त पर विश्वास करना कठिन है । बकाक में सहस्रों आजाद हिन्द सैनिक पड़े हुए हैं, किन्त उन्हें भारत आनेकी सुविधा नहीं मिल रही है। छुटे हुए हजारों आजाद सैनिकों के रुपये-जो विविध फण्डों से उनको मिले हैं, सरकार ने जन्त कर छिये हैं। यू० पी० के गवर्नर सर मारिस हैलेट खहम खुल्ला इन सैनिकां को देशद्रोही कह चुके हैं और उनके आदेश से प्रान्त भरकी पुलिस को सृचित किया गया है कि आजाद सैनिक जापानी साम्राज्यवाद के समर्थक हैं। ये भविष्य मे बडा बत्पात कर सकते हैं। अतः छूटे हुए आजाद सैनिकों की सूची बनायी जाय और उनपर निगाह रखी जाय। ऐंग्छो-इण्डियन पत्र अभी तक इस सेनाको देशद्रोही सिद्ध करनेमें लगे हैं। फिर भी जब काम्रेस और समस्त देशवासी इनके साथ हैं, तो अच्छे ही परिणाम की आशा है। हमारे पाठक इन सबका पूरा विवरण अगले पृष्ठों में पढ़ें गे। मैंने अड़रेजी, बंगला,-मराठी, गुजराती और हिन्दी के विविध पत्रों और 'जय हिन्द' द्धायरी से इसका संग्रह और सम्पादन किया है। मैं इन सबके सम्पादकोका हृद्य से वृतज्ञ हूं। इस पुस्तक के चित्र प्राप्त करने में बंगाल आटोटाइप कं० के श्री० ए० के० सेनगुप्त तथा लेखन सौर मुद्रण कार्यमें लोकमान्यके श्रीकृष्णकान्त मिश्रसे बडी सहायता मिली है। मैं इन सब मित्रोंको हृद्यसे धन्यवाद देता हूं। आजाद हिन्द् सेना, नेताजी सुभापचन्द्र बोस तथा उनके युद्ध, शासन और संगठन आदि सभी विषयों पर राष्ट्रीय दिव्हकोण से प्रकाश हाछने का यल किया गया है। फिर मी में दावा नहीं कर सकता कि इसके संग्रह और सम्पादन में मुकसे कोई मूछ नहीं हुई। में जो कुछ अपने पाठकों से कहना चाहता हूं, वह यह है कि हिन्दो साहित्य को अपनी समक्त और शक्ति के अनुसार मेंने भारतीय खाधीनता के छिये जूकने वाले वीरोंकी अनुपम गाथा प्रामाणिक रूपमें देने की चेच्टा की हैं। फिर भी यह इतिहास है अत: इसमें राजनीतिक दृष्टि से अहिंसा और हिंसा का और कोई अर्थ ढूंढ़ना उचित न होगा।

आशा है, हिन्दी माता अपने तुच्छ पुत्रकी यह खूद्र किन्तु -महान् गौरव से परिपूर्ण प्रेम-भेंट खीकार करेगी।



### विषय सूची

|                             |      |   | पृष्ठ       |
|-----------------------------|------|---|-------------|
| भारत में राष्ट्रीय सेना     | •••  |   | 8           |
| आज़ाद सेना कैसे बनी ?       | •••  |   | २०          |
| आज़ाद हिन्द सरकार           | • •  |   | 34          |
| दिली चलने की तैयारी         | •••  |   | 84-         |
| थाज़ादी का युद्ध            | ***, |   | ५१          |
| नेताजी का परिचय .           | •••  |   | ٤o.         |
| भारत के बाहर कैसे निकले ?   |      |   | <b>پ</b> و۔ |
| नेताजी का जादू.             | ***  |   | ८२          |
| स्वाधीनता युद्ध के सेनामी   |      |   | 83          |
| आजाद सेना बन्धन में         | •••  |   | 308         |
| आजाद सेनाकी कुछ विखरी बाते  | •    | • | ११८         |
| नेताजी कहां हैं ?           | •••  |   | १२६         |
| चप संहार                    | •••  |   | १३७-        |
| दो ऐतिहासिक पत्र            | •••  |   | १६१         |
| कांत्रेस और आज़ाद हिन्द फौज | •    |   | ६५८.        |



आज़ाद हिन्द फीज के प्रधान सेनापात नेताजी श्री० सुमाषचन्द्र बीस

# भारत में राष्ट्रीय सेना

ही स्टेशन का दृश्य है। जेल्ले वाहर आने के बाद ही पण्डित जवाहरलालजी नेहरू को शिमला

सम्मेछन के स्वान्ध में शिमला जाना पडा। गाडी बदलने के लिये पण्डितजी जब दिली स्टेशन पर उतरे तो सहसा "जै हिन्द" के घोष से स्टेशन गूंज उठा। पण्डितजी ने देखा कि फीजियों की स्पेशल ट्रेन में हैंटे सिपाही यह नारे लगा रहे हैं और समूची गाड़ी पर सुभाषवोस जिन्दाबाद और महात्मा गाधी तथा पं० जवाहरलाल जिन्दाबाद के नारे लिखे हुए हैं। भारतीय जनता के स्वर को सदैव कान लगा कर सुनने वाले जवाहरलाल के लिये सुभाष वोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना की यह पहली गृङ्क थी। शिमला सम्मेलन काल में भी पण्डित जवाहरलाल बहुत लोगों से मिले। भारतीय राष्ट्रीय सेना के

#### आज़ाद हिन्द फ़ौज

िये उनकी खोज चलती रही। पद्धाव के बंड़-वड मुसलमान जमींदार घरानों के कई लोग भी पण्डितजी से मिले। यह वे लोग थे जिनके लड़के भारतीय राष्ट्रीय सेना के ऊंचे अफसर हैं। यह भी मालम हुआ कि अफसर श्रेणी मे ५० प्रतिशत से अधिक मुसलमान हैं। परिस्थितियों की जानकारी ने पण्डितजी को भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों के भाग्य के लिये उद्विग्न कर दिया। उन्होंने देखा कि इस सेना के खड़ी होने का कारण था भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त करने की उनको प्रवल इच्छा। भले ही वे जाणानियों द्वारा आन्त हो गये हों पर उनकी सची भावनाओं पर सन्देह करना भारी भूल का काम होगा।

उस समय जापान पर न तो ऐटम बम गिरा था और न हस ने ही जापान पर आक्रमण किया था। आशा थी कि जापान को हराने में अभी वर्ष दो वर्ष और छगेगे। इसीछिये तत्काछ पण्डित जवाहरछाछ ने इस सम्बन्ध में कोई वक्तन्य नहीं दिया। उनका विचार था कि ऐसे वक्तन्य से श्राति पैदा हो सकती है। सम्पूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आन्दोछन एवं महात्मा गाधी तथा पण्डित जवाहरछाछ को करोडों हपने खर्च कर विदेशों में जापान का पक्षपाती कहकर बदनाम करने का चित्रेशों में जापान का प्रयात हो चुका श्या अतः 'बास्तविक घटनाओं से अनिमझ अमेरिका तथा दूसरे देशों की जनता सम्भवतः भारतीय राष्ट्रीय सेना के सम्बन्ध में पण्डित जवाहरछाछ द्वारा इस अवसर पर

#### भारत में राष्ट्रीय सेना

रिंद्ये गये वक्तन्य का गलत अर्थ लगाती, इसीलिये पण्डित जी -चुप रहे।

पर पण्डितजी की खोज चलती गही। इसी वीच अमेरिका ्वं चीन के भारत स्थिति उच अधिकारी भी पण्डितजी से मिलने आये, साथ हो उनके हाथ में भारतीय राष्ट्रीय सेना के मुख-पत्र "आजाद हिन्द" की प्रतिया भी पड़ीं। यह पत्र हिन्दी, उर्दू त्या रोमन में निकलता था। इस पत्र से उपयुक्त सेनाके वास्त-विक दृष्टिकोणका पता लगता है। नेहरूजी को "आजाद हिन्द" की जो प्रतियाँ मिछो हैं उनमें एक शब्द भी जापानी साम्राज्य-बाद के पक्ष मे नहीं कहा गया है। सारा पत्र भारतीय स्वतंत्रता के छिये छड़े जाने वाड़े युद्ध के सैनिकों, भारत की स्वतंत्रता आर पारस्परिक प्रेमकी भावनाओं से ओत-प्रोत है। पत्र में सिंगापुर में भारतीयों की एक विराट सभामें दिये गये सुभाष बाबू के एक भाषण का उल्लेख है। "गुरुके चरणों पर" शीर्षक के नीचे महात्मा गाधी का चित्र है और फिर सुभाष बाबू का यह कथन है कि गाधीजी जहां भी हों, वे जो भी सोचते झो और मेरी वाणी उन तक पहुंचे या न पहुंचे पर मैं स्पष्ट घोषित -करता हू कि वे हमारे गुरू हैं, हम उनके शिष्य हैं। उन्होंने ाञिस भारतीय खातंत्र्य संप्राम का सूत्रपात किया है हम उसी

#### आज़ाद हिन्द फीज

स्वतंत्रता के छिये छड गहे हैं ओर अन्तिम खास तक छडते रहेंगे।

जापानी युद्ध समाप्त होनेके वाद, जो ऐटम वम और सोवियट-रुस के आक्रमण के कारण अनुमान से पहले ही समाप्त ही गया, पण्डित जवाहरलाल ने भारतीम राष्टीय सेना के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दिया। डनकी आवाजको सारे देशने उठा लिया। सब पत्रों ने उनका समर्थन किया। पण्डित हृद्यनाथ कुझुरू और सर तेज बहादुर सप्र जैसे छिबरछों ने भी न केवल पण्डित जवाहरलाल के विचारों का समर्थन किया वरन् वे तो और भी आगे वह गथे। उन्हों ने चीन की नानकिंग स्थिति गुडिया सरकार की १० छाख चीनी सेना की ओर ध्यान दिलाया जो पहले मार्शल च्यांगकाई-रोक की सेनाओं के विरुद्ध लड रही थी पर जिसे युद्धोपरान्त मार्शल च्यांग ने अपनी कुओ मिंगटांग सेना मे सम्मिलित कर लिया। मि॰ जिल्लासे करांची ने जब भारतीय राष्ट्रीय सेना के सम्बन्ध मे पहले राय मागी गयो तो वे चुप रहे। परन्तु जव उनको ज्ञात हुआ कि इस सेना के ५० प्रतिशत से अधिक अफसर मुसलमान है और पञ्जाय के नवाबी घरानों के हैं तो वे भी चुप न रह सके और उन्हों ने भी इस सेना के पक्ष मे वक्तव्य दिया। हिन्दू महा-सभा और शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी के अकाली दल ने भी भारतीय राष्ट्रीय सेना का समर्थन किया। हां, वेसुरा अछाप तो

#### भारत में राष्ट्रीय सेना

-केवल कम्युनिस्टोंका है पर वे तो आज राष्ट्रीय आन्दोलनसे दृष -की सक्ली के समान बाहर कर दिये गये हैं और उनके सतका -कोई मूल्य नहीं रह गया है।

सम्पूर्ण देशमें जब राष्ट्रीय सेनाके प्रति इस भांति गम्भीर सहानुभृति प्रकट की जा रही थी उसी समय भारत सरकारने - उक्त सेना के अधिकारियों पर मामला चलाने और कानून के अनुसार दण्ड देनेके छिये कोर्ट मार्शल नियुक्त करनेकी घोषणा की। साथ ही सरकारने यह भी सफ्ट कर दिया कि बदला छेनेकी भावनासे कोई कार्य नहीं किया जायगा। सैनिकों को आत्म रक्षाका अवसर दिया जायगा और उनके प्रति उदारता -का व्यवहार किया जायगा। इसपर ३१ **अ**गस्त को श्रीनगर (काश्मीर) से एक वक्तव्य प्रकाशित कर राष्ट्रपति आजादने -भारत सरकारकी इस घोषणाका घोर विरोध किया। राष्ट्रपति ने सम्बद्ध शब्दों में घोषित किया कि "सरकार की उक्त सेना" या उसके नेताओं पर मुकदमा चलानेका कोई अधिकार नहीं है। उक्त सेना घुरी राप्ट्रोंके हितके लिये न वनी और न लड़ी । फिर जब युद्धरत घुरी राष्ट्रोंकी सेनाओं तक को अन्त⊸ -र्राप्ट्रीय कानून की सुविधाएं दी जाती हैं,—तव विदेशी शकि द्भारा शासित देशके नागरिक उससे कम के अधिकारी नहीं

#### आज़ाद हिन्द फौज

है । मारतीय जनता अपने इन सुर्पुत्रों को कठोर दण्ड दिया जाना कभी सहन नहीं कर सकेगी । सरकार को स्मरण रखना चाहिये कि उस समयकी परिस्थितियां असाधारण थीं।"

भारत सरकार की ओर से इसके उत्तर में कहा गया कि अन्तर्राष्ट्रीय विधानके अनुसार खाधीन भारत सेनाके सदस्योंको युद्धरत सेनाकी अवस्थामे नहीं माना जा सकता, क्योंकि राज-भक्तिकी शपथ हेनेके बाद भी वे शत्रु से मिछ गये अत: वे विद्रोही और विश्वासघातक हैं। इसीछिये कानून के अनुसार उनपर कार्यवाही अवस्य की जायगी, फिर भी उनके साथ यथासम्मव उदारताका व्यवहार किया जायगा। लाहीर हाई-के भूतपूर्व जज कुंबर दिलीप सिंहने 'ट्रिव्यूनमें' एक लेख प्रका-शित कर सरकार के इस निर्णय का प्रभावशाली खण्डन किया और अन्तराष्ट्रीय विधान का प्रमाण देकर बतलाया कि आजाद हिन्द्रेफीजके सदस्य न विद्रोही हैं, - और न विश्वास-घातक। वे तो फ्रांसके मार्किस पार्टी के (इस दलके सदस्योंने गत महायुद्ध में जर्मन अधिकारियोंसे फासको खाधीन बनाने के छिये युद्ध किया था ) सदस्योंकी भांति ही स्वीकार करने योग्य है। मेरा मत है कि भारत के प्रत्येक राजनीतिक दलका यह पिबन कर्ता व्य है कि इस सेनाके प्रश्नको अपने हाथमे हे और ब्रिटिश सरकार को न्याय करनेके लिये बाध्य करे। प्रयाग

### भारतमें राष्ट्रीय सेना

विश्वविद्यालके ला-रीडर श्री० के० महाचार्यने पं० जवाहरलाल के एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि यह सेना जापानियों की देखरेलमें नहीं अपितु उस अस्थायी-स्वाधीन भारत सरकार के तत्वावधानमें बनी थी जिसे संसारके जर्मनी, जापान और इटली, खादि ह स्वतन्त्र राष्ट्रोंकी स्वीकृति प्राप्त थी। अतः स्पष्ट है कि यह सेना विद्रोही या विश्वासधाती नहीं अपितु शत्रु सेना स्वीकार की जानी चाहिये। गत महायुद्ध में चेकोस्लोवाकियाके नाग-रिकोंकी स्वतन्त्रता को मित्रराष्ट्रोंने स्वीकार किया था, यद्यपि उस समय भी चेकोस्लोवाकिया आिद्धण के अधीन था। उसी सिद्धान्त से इन भारतीय नागरिकों की स्वाधीनता स्वीकार करनी होगी।

कलकत्ता हाईकोर्टके एडवोकेट श्री जे० एन० घोप, एम० ए० वी० एल० ने "अन्तर्राष्ट्रीय विधान और आजाद हिन्द फीज" नामक विस्तृत लेखमें अकाट्य प्रमाणोंसे यह :सिद्ध कर दिया कि इस सेनाके सैनिक विद्रोही नहीं अपितु युद्धरत-राष्ट्र के सैनिक हैं और उसी प्रकार का ज्यवहार इन्हें मिलना उचित है। ब्रिटिश पार्लामेन्ट के सदस्य भि० आर० सोरेन्सेनने इस प्रश्न पर अपना मत देते हुए कहा कि 'मेरी धारणा में राप्ट्रीय सेनामें सिमालित होनेवाले नागरिकों को किसलिंग (नारवेके देशद्रोही का नाम) समकना मूल है। जो इस सेना की नीति

#### आज़ाद हिन्द फौज

को सर्वया अर्स्वाकार करते है वे भी उसे किसलिंग या देशहोही माननेको प्रस्तुत नहीं है।" इण्डिपेन्डेन्ट छेबर पार्टीके नेता मि० एफ व बोकवे ने कहा कि ''इन सेनिकों पर मामला चलाना भारी मूल है । उनके कार्यों के सम्बन्ध में हम चाहे जो मत रखें: पर उनका उद्देश अपने देशको स्वाधीन वनाना था । उनके विरुद्ध कार्यवाही करना विटेन और भारतके विच की खाई को और चोड़ा करना है।" पार्छमेटके श्रमिक सदस्य मि० विखियम कोवेने भी इसी मतका समर्थन किया। छन्द्रनके वड़े वड़े कानून विशेपजोंने यह मत प्रकट किया है कि इस सेना के सैनिको ने समाटकी राजभक्ति की शपथ त्यागकर स्वतन्त्र भारतकी सर-कारके जिसे जापान आदि राष्ट्र स्वीकार कर चुके थे, आनुगत्य को रापय छो थो। यह समरण रखना चा दिये कि त्रिटिश गवर्नमेंट जापान की सरकार को स्वीकार करती रही है अत नैतिक और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से वे अपने देशकी स्वाधीनताके लिये लड़ रहे थे, न कि धुरी राष्ट्रोंकी छुटमे सासेदारी के लिये। यह सर्व-सम्मत सिद्धान्त है कि अपने देशको स्वतन्त्र वनानेके छिये छड़ना उत्तम कार्य है, साथ ही प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक उत्तरदायित्व भी है। उनकी नीतिका विरोध किया जा सकता है परन्तु उन्हें देशद्रोही कड़ापि नहीं कहा जा सकता !

#### भारत में राब्द्रीय सेना

सर स्टेफाई क्रिस, भारतके भूतपूर्व उपसंचिव ठाई छिस्टोवल भीर दक्षिण-पूर्वी एशियाके प्रधान सेनाध्यक्ष ठाई छुइस माइन्ट बेटन आदि,—विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ है कि इन सैनिकों के उद्देशको स्वीकार कर चुके हैं, पर उन्होंने यह कहा है कि यदि कोई व्यक्ति सर्वसम्मत सभ्य जीवन के सिद्धान्तों के प्रतिकृत्व अत्याचार करे तो उसे दण्ड दिया जा सकता है। ब्रिटिश लेवर पार्टों के अध्यक्ष प्रो० एव० के० छास्कीने—जो लण्डन विश्व-विद्यालयसे राजनीति विज्ञान के अध्यापक भी है, करा कि,— छाई लुइस माउन्ट बेटन के इस मत से में सहमत हूं कि नगरतिय राष्ट्रीय सेना से सम्बन्धित ध्यक्ति मुक्त कर दिरे जाये। मुक्ते आजा है कि हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे -एसोचर भारत के साथ हमारी उलक्षन और वढ़ जाय।

देश और विदेशके महान व्यक्ति और कातृन विशेषज्ञ जहां इस प्रकारको योपणाएं कर रहे थे—वहा भारत सरकार कोर्ट मार्शल द्वारा इस स्मेनाके नेताओ पर मुकदमा चलाने के लिये कटिवल थी,—अस आवश्यकता यह जान पढ़ी कि भारतके इन चीर सुपूतों की रक्षा के लिये कुल विशेष प्रयत्न किया जाय। १० सितम्बर को पूनामे यूनाइटेल प्रेस के प्रतिनिधिसे इसी प्रश्न । पर बातचीत करते हुए रं जवाहरलालजीने कहा "भारतके बहु—

#### आज़ाद हिन्द फौज

संस्थक नर-नारी स्वाधीन भारत सेना के नेताओं, पुरुषों और स्त्रियों के जो इस समय भारत और विदेशों की जेलों में बन्द है, माग्यके सम्बन्धमें चिन्तित है। यह स्मरण रखने योग्य है कि इस सेना में केवल विटिश भारतीय सेना के ही सीनिक साम्मिलित नहीं हैं;—अपितु वर्मा, मलाया और ज्याममें स्थिति भारतीय नागरिक भी मतीं हुए है। इसके प्रति किसी प्रकारका दुव्यवहार असहा होगा। '' पं० नेहरू और राष्ट्रपति आजाद आदिके प्रयत्नोंका परिणाम यह हुआ कि आल इण्डिया कांग्रेस कमेटीने इस सेनाका प्रश्न अपने हाथमें लिया—और सितम्बर की २२-२३-२४ तारीखों में वम्बई में उसका जो अधिवेशन हुआ था, उसमें इस आश्यका प्रस्ताव स्वीकृत हुआ:—

"अिखल भारतीय काँग्रेस कमेटीने उद्वेगके साथ यह सुना है कि सन् १६४२ में मलाया और वर्मा में जो स्वाधीन भारत सेना वनी थी उसके बहुमंख्यक अधिकारी और नर-नार्थों के अतिरिक्त पश्चिमी मोर्च के कुछ भारतीय सैनिक भी सरकारके निर्णयकी प्रतीक्षामें भारत और विदेशोंकी जेलोंमें वन्द है। जिस मिमय यह सेना संगठित को गणी थी उस समय और उसके पश्चात् भारत, मलाया, वर्मा और दूसरे स्थानोंमें जो अवस्था थो, उसपर और सेनाके बोधित उद्देशोंनर विचार कर इन अफसरों और

### भारतमें राष्ट्रीय सेना

नर-नारियोंके साथ युद्धरत सैनिकों और युद्ध वन्दियोंकी भावि व्यवहार करना और युद्धके अन्त मे वन्हें छोड़ देना विचतांथा। अस्त, और सुद्र व्यापी कारणों पर ध्यान देकर तथा युद्ध बन्द हो गया है इस बात पर विचार कर आल इण्डिया काम्रेस कमेटी दृढता के साथ यह मत घोषित करती है कि भारतकी स्वाधीनता ' के छिये ( चाहे कैसे ही भानत पथसे क्यों न हो ) यत्न करने के अपराधमे यदि इन अफसरों और नर-नारियोंको दण्ड दिया े जायगा तो वह बड़ी शोचनीय घटना होगी। स्वाधीन और नदीन भारत निर्माणके महान् कार्य में उनसे वास्तविक सहायता प्राप्त हो सकती है। इस वीचमें वे वहुत अधिक कब्ट भोग चुके है। इसके ऊपर भी यदि उन्हें और दण्ड दिया जायगा तो न केवल वह अयुक्त होगा अपितु असंख्य घरोंमे और सम्पूर्णक्ष से भारतीयोंके हृदयमे पीडा डलन्न होगी और इससे भारत और विटेन की खाई और भी चौडी हो जाय**ी। अतः अखिल भार-**तीय कामें स पूर्णरूपसे विश्वास करती है कि इस सेनाके अफ-सरों और नर-नारियों को छोड दिया जायगा। आछ इण्डिया कांत्रोस यह भी आशा करती है कि मलाया, वर्मा तथा अन्य स्थानों के जिन असामरिक नागरिकोंने भारतीय स्वाधीनता संघ में सहयोग दिया है उन्हें भी किसी प्रकार परेशान नहीं किया जायगा और न कोई दण्ड ही दिया जायगा। अखिल भारतीय-कांत्रेस यह भी आशा करती है कि युद्ध सम्वन्धी किसी भी

#### आजांद हिन्द फौज

'त्रसङ्ग में चेदि किसीं भारतीय सैनिक या भारतीय नागरिक को फासी का दण्ड दिया गया होगा तो वह कार्यरूप में परिणत नहीं किया जायगा।"

पण्डित नेहरूने उक्त प्रस्ताव उपस्थित करनेके साथ ही यह भी घोषित किया कि काँग्रेस इस सेनाके छिये एक रक्षा-समिति गठित कर रहो है जिसके सदस्य हैं:-सर तेजवहादुर सम् श्री मुलाभाई देसाई, डा० के० एन० काटम् , श्री जवाहरलाल नेहरू, श्रो रचुनन्दन शरण और श्री आसफअली (संयोजक)। वस्वई मे ही २४ सितम्बर को श्री भूलाभाई देसाईके निवास स्थान पर उक्त रक्षा समितिको प्रारम्भिक वैठक हुई जिसमे रक्षा व्यवस्था पर विचार किया गया । २७ सितम्बर को नयी दिल्ली से एक वक्तत्रय प्रकाशित कर श्री आसफअली (संयोजक) ने वतलाया कि भारत सरकार के हाथोमे आजाद हिन्द सेना के रुगभग ३०००० (तीस सहस्र) सैनिक हैं। श्री श्राचन्द्र बसुके सपत्र श्री अमियनाथ बोस का कथन है कि राष्ट्रीय सेना की संख्या प्राय: १॥। लाख है जिसमे भारत केवल २० (बीस) हा सउस छाये गये हैं। भारत सरकार ने २० नवम्बर को एक विज्ञप्ति द्वारा इस सेना की संख्या १॥ लाख नहीं लगभग ४३ इजार बतलाई है किन्तु आजाद हिन्द सेना से सम्बन्धित व्यक्ति इसे ४० हजार कहते हैं। इस प्रकार आजाद हिन्द सेना -के अधिकारियों और नर-नारियों के बवावके छिये कांग्रेस

### भारतमें राष्ट्रीय सेना

ने जो प्रचण्ड आन्दोलन प्रार्ट्स किया, — हम पूर्ल ही कह आये हैं देशकी समान्य जनता पर उसका प्रचण्ड प्रभाव पड़ा, और अखिल भारतीय दिन्दू महासभा, अकोली पार्टी तथा मुस्लिम लीग जैसी संस्थाओं ने भी अपने उद्ग पर उक्त आन्दोलन का समर्थन प्रारम्भ किया। लीग और शिरो-मणि गुरुद्वारा प्रचन्धक कमेटीने भी रक्षा समितियाँ स्थापित की, पर लोगोको यह देखकर विस्मित होना पड़ा कि आजाव हिन्द सेनाके अधिकाश अफसरोने साम्प्रदायिक आधार पर अपना बचाव करना स्वीकार नहीं किया।

#### फीजी खदालत गठन

इधर भारत सरकार ने कोट मार्शल निर्माण कर इनके सदस्यों की नामावली घोषित कर दी। कोर्ट मार्शल (फॉजी अदालत या सैनिक न्यायालय) के सदस्यों के नाम ये हैं .— प्रें सिडेण्ट मेजर जनरल ए० बी० वाक्यलेंड सी० बी० को० बी० ई० (सदस्य) त्रिगेडियर, ए० जे० एच० बोरक लेपिटनेन्ट कर्नल सी० आर० स्काट, लेपिटनेन्ट टो० आई० स्टीवेन्सन जी० आई० ई० एम० वी० ई० एम० सी०, लेपिटनेन्ट कर्नल नासिन अली खाँ, मेजर बी० प्रोतम सिंह आई० ए० सी० और मेजर बनवारीलाल।

कोर्ट मार्शल का निर्माण केसे होता है? अभियुक्तों के अधिकार क्या है और अदालत मृत्यु का दण्ड कव दे सकती है, इन सब पर संक्षेप में यहाँ प्रकाश डाला जाता है। यह सब

#### आजाद हिन्द कौज

जातव्य विवरण भारतीय फौजी क़ानून से लिया गया है।
-कानून के अनुसार अदालत मौत की सजा तब तक नहीं दे
सकती, जब तक कि अदालत के दो तिहाई सदश्य उसके पक्ष में
न हों। अदालत के ७ सदस्यों में से ३ सदस्य यदि मौत की
सजा के विपक्ष में हों तो अभियुक्त को यह सजा न दी जा
सकेगी। भारतके फौजी कानून की दफा ५४ के मातहत भारत के
प्रधान सेनापित के वारण्ट द्वारा अधिकृत एक अफसर फौजी
अदालत का आयोजन करता है।

कम ते कम ५ सदस्य—(फोजी कानून दफा १७) फोजी अदालत मे कम-से-कम १ विटिश व भारतीय कमीशनशुदा अफसर होने चाहिये। प्रत्येक अफसर ३ या उससे अधिक चर्चों तक कमीशनशुदा नौकरी कर चुका हो। (फोजी कानून कल २६) कुछ परिस्थितियों में किसी अफसर को फोजी अदा- कतका अध्यक्ष भी नहीं बनाया जा सकता। उदाहरणार्ध जो सामला अदालत में पेश होना हो, उसकी जाच के लिये नियुक्त, कोई में यदि कोई अफसर सदस्य हो तो वह अदालत का अध्यक्ष नहीं हो सकता।

अभियुक्तों को आपित का हक़—( फीजी कानून रूड २३ जी०) अभियुक्त को पहिडे से ही यह जानने का अधिकार है कि -फीजी अदाखत में कौन-कौन से अफसर होंगे। अदाखत द्वारा

### भारतम राष्ट्रीय सेना

शायथ होने से पूर्व अभियुक्त अदाहत के एक अथवा एक से अविक सदस्यों के सम्वन्धमें आपित उठा सकता है। फौजी ज्ञानून के रूह ३४ के अनुसार व्यक्ति गत शत्रुता व पश्चपात के आधार पर अदाहत के किसी भी अपसर के खिलाफ आपित की जा सकती है। यदि कोई अफसर अदाहत के सामने पेश होने वाहे मामले के सम्वन्ध में अपनी राय प्रकट कर चुका हो अथवा अपनी राय बता चुका हो तो उसके सम्बन्धमें भी आपित की जा सकती है। इन आपित्तयोंका निर्णय गुणोंके आधार पर किया जाता है। किन्तु फौजी अदाहतों का आम रिवाज यह है कि यदि कोई आरोप स्पष्टतयों निराधार न हो तो जिस अफसर के विरुद्ध आपित की गयी हो उसे स्वयं अलग होने की प्रार्थना करनी चाहिये और इसकी यह प्रार्थना मंजूर कर ही जानी चाहिये।

प्रधान कोन ?—(फोजी कानून दफा ७७ हल ३५) आप-कियों का निर्णय करनेके बाद स्थापित अदालत का सर्वोच सदस्य अदालतका प्रधान होता है। उसके बाद वे अदालत के शेप सदस्य और जज-एडवोकेट शपथ लेते हैं।

जज-एडवोकेट—(फोजी कानून रूळ ६०१) जज एडवोकेट का मुख्य काम मुकदमें के समय पैदा होने वाले कानून व अकिया सम्बन्धी मामलों पर अदालत को सलाह देना है, मुक्क-

#### आज़ाद हिन्द फोज

दमे की समाप्ति पर शहादत को संक्षेप में पेश करना तथा कानून की हिट से माम के के सम्बन्धमें अपनी सम्मति प्रकट करना है। जज-एडवोरेट को एकदम निष्पक्ष होना चाहिये। उसकी स्थित जूरी के सामने पेश माम के में जज के समान होती है। हाँ, इतना फर्क जरूर होना है कि जज-एड्योकेट सिर्फ कानूनी वातों पर अपनी सलाह दे सकता है, अन्तिस निर्णय नहीं।

अभियोका अफसर—( फौजी कानून, रूछ ३३, रूछ २२-(बी) रूळ ८१) फोजी अदालतके संयोजक जिस फौजी अफसर को अभियोक्ता नियुक्त कर दें, वही इस्तगासे की कार्यवाही पेश करता है। अभियुक्त की प्रार्थना पर संयोजक एक और फौजी अफसर की प्रतिवादी अफसर नियुक्त कर सकता है। अभियोक्ता अथवा प्रतिवादी अफसर का वकील आदि होना आवश्यक नहीं। लेकिन यदि अभियोक्ता वकील हो तो प्रतिवादी अफसर भी वकील होना चाहिये।

वकील - (फौजी कानून रूल ८२) इस्तगासे व अभियुक्तों होनों की ओर से वकील भी रखे जा सकते हैं।

अदालत के नियम—(फोजी कानून रूछ ६०) फीजी अदालत की प्रक्रिया और शहादतके नियम वही होते हैं, जो समूचे विश्व की ब्रिटिश अटालतोंमें प्रचलित हैं। सभियोक्ता को इस्तगासे के गवाहों से जिरह करने का पूर्ण अधिकार है।

#### भारत में राब्ट्रीय सेना

उसे अपनी सफाई के छिये गवाह पेश करनेका भी हक होगा। जबतक अभियुक्त का दोप सावित नहीं हो जाता तबतक उसे निर्दोष सममा जायगा। उसके दोपी होने अथवा न होने का निर्णय शहादनों के आधार पर होगा।

अभियुक्त शपय नहीं लेता—भारत की अदालतों मे प्रच-लित नियमों के अनुसार फौजी अदालतमें भी एक अभियुक्त शपथ ग्रहण पूर्वक गवाही नहीं दे सकता। अतएव उससे जिरह भी नहीं की जा सकती। लेकिन अपनी सफाई के लिये उसे लिखित अध्या मौखिक वयान देने का पूर्ण अधिकार है। इस्तगासे व सफाई पक्ष दोनों की शहादतें समाप्त होने के बाद दोनों पक्षोंकी क्षोर से अन्तिम भाषण होते हैं। अभियुक्त की ओरसे सबसे अन्तमे भाषण होता है, वशर्ते कि उसने सचाइयों को साबित करने के लिये गवाह तलब न किये हों। इसके बाद जज एडवोकेट संक्षेपमें अपना कथन पेश कर देते हैं।

नतीजों पर विचार—(फौजी कानून रूळ १३) इसके बाद अदाळत की कार्यवाही समाप्त हो जाती है और अवतक के नतीजों पर विचार किया जाता है। नतीजा दर्ज कर लिया जाता है, घोषित नहीं, फिर चाहे वह नतीजा एक अथवा समस्त अभियोगोंमे निर्दोप होनेके सन्वन्ध में ही क्यों न हो। इसके बाद अदालत फिर बैठती है और यदि नतीजा यह हो कि

१७

#### आजाद हिन्द फौज

अभियुक्त दोषी है तो अदालत अभियुक्त के अवतक के चाल-चलनके सम्वन्थमे शहादत लेती है। फिर अभियुक्त अथवा उसके वकील अदालतमे अपील कर सकते हैं कि सजा कम कर दी जाय।

सज़ अन्त में अदालत के वन्द कमरे मे सजा सुना दी जाती है।

अदालत में मत—(फौजी कानून कुछ ७३) अदाछत में मत मौखिक छिये जाते हैं। सबसे छोटा सदस्य सबसे पहिले और वडा सदस्य सबसे अन्तमे मत देता है।

अन्तिम निर्णय वहुमत से—नतीजे व सजा के सम्बन्ध में अदालतके निर्णय बहुमतसे होगे। यदि मत समान—समान हों तो इसका लाभ अभियुक्त को होता है।

मौत की सजा—तबतक नहीं दी जा सकती, जबतक कि अदालतके दो तिहाई सदस्य उसके पक्षमें न हों। इसका अभिप्राय यह है कि यदि किसी फौजी अदालतमे सात सदस्य हैं तो कमसे कम पाँच सदस्यों के मत मौतकी सजाके पक्षमे आने चाहिये। इस तरह अल्पसंख्यक तीन सदस्य ४ बहुसंख्यक सदस्योंके निर्णय को रह कर सकते हैं।

भा की क्षिमारिश—(फौजी कानून रूळ ४४) अभि-युक्त पर फर्ट जुर्म लगानेवाला अथवा सजा देनेवाली अदालत

#### भारत में राष्ट्रीय सेना

श्रमा करने की सिफारिश पर विचार कर सकती है। क्षमा
-करने की सिफारिश करने अथवा न करने के सन्वन्धमें अदाछत के सदायों के जितने वोट हों उन्हें कार्यवाही में दर्ज किया
जायगा।

सज़ा की पृष्टि—अदालतका निर्णय अथवा उसके द्वारा दी -गयी सजा तवतक कानूनी नहों होगी जवतक कि उसकी पुष्टि नहीं हो जाती। अदालतके संयोजक अफसरको पुष्टि करनेका अधिकार होता है लेकिन भारत के प्रधान सेनापित जसे उच्च अफसर पर पुष्टि करनेका मामला छोडा जा सकता है। पुष्टि की सूचना अभियुक्त को दे टी जाती है। यदि उसपर फर्द जुर्म लगा दिया जाय तो उसे अपनी दरख्वास्त आगे पेश करनेका पूरा अधिकार है।

मारत सरकार को दरस्वास्त—यदि अभियुक्त कमीशन-शुदा अफसर होगा तो उसे अपनी दरख्वास्त भारत सरकार अर्थात् वायसरायके पास भेजनी होगी। उन्हें ही दी गयी सजा को कम करने, बदलने अथवा अभियुक्त को क्षमा करने का अधिकार है।



# आज़ाद सेना कैसे वनी ?



त दिसम्बर १६४१ दक्षिण पूर्व एशिया के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। इसी दिन जापान ने

पर्ल्हारवर, मलाया और डच ईन्ट इण्डीज पर एक साथ आक्रमण कर दिया था। जापान के इस आक्रमण को रोकने की चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी। अमरीका, ब्रिटेन, चीन खौर डच सरकारों ने सम्मिलित रूपसे ए बी सी डी. मोर्चे का निर्माण किया था। इस मोर्चे के प्रधान सेनापित सर रावर्ट ब्रूक पोफम थे जिन्होंने बारम्बार विश्वको यह विश्वास दिलाया था कि उनका मोर्चा अभेद्य है। यदि जापानी भूलकर भी आक्रमण करंगे तो एक ही दो सप्ताह में उनके दात खट्टे कर दिये जायंगे। किन्तु विश्व को यह देखकर चिकत रह जाना पड़ा कि जापानी आक्रमणकारियों के सम्मुख यह मोर्चा कुछ भी



नेताजी भिगापुर में सहयोगियों की परामर्श दे रहे हैं।

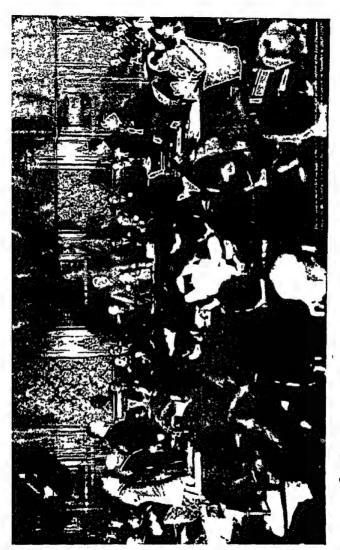

पूर्व एशिया के भारतीयों को संगठित होने के लिये मेजर फुर्निशरा की अपील

#### आजाद सेना कैसे बनी ?

चमत्कार न दिखा सका और आक्रमणके प्रायः २ मास बाद ही अर्थात् १६४२ की १५ फरवरी को ब्रिटिश साम्राज्यका अजेय द्रगं सिंगापुर जापानियों के हाथ आ गया। सिंगापुर पर आक्रमणके समय वहां १५००० व्रिटिश, १३ हजार आस्ट्रेलियन और ३२ हजार भारतीय सेना थी। यह सब मलाया के 🛵 -लाख निवासियों समेत जापानियों के अधिकार मे आ गयी। -मलाया मे भारतीयों की संख्या लगभग ३ लाख थी। १७ फरवरी को जापानी सेना के प्रमुख केन्द्र से मेजर फुजोबारा ने सिंगापुर के प्रमुख भारतीयों को बुलाया। उन्होंने उपस्थित जनताको यह वतलाया कि इंगलैंड की सैनिक शक्ति को घातक त्रहार लग चुका है। भारतीयोंके लिये अपने देशकी स्वतन्त्रता प्राप्त करनेका यह सुनहरा अवसर है और जापान सब प्रकार से उनकी सहायताके लिये प्रस्तुत हैं। उन्होंने फिर कहा-जापान, मलायामे भारतीयोंको चाहे वे ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिक हैं: फिर भी अपना मित्र मानता है, किन्तु शर्त यह है कि उन्हें ब्रिटिश नागरिकताका त्याग करना पड़ेगा। फुजीवाराने सुमायाः -यदि भारतीय अपना स्वाबीनता संच स्थापित कर हैं तो वे चसे सव प्रकार को सुविधा देनेके छिये प्रस्तुत हैं। भारतीयोंने ·फुजीवारा की वातों पर पूरा विश्वास नहीं किया, क्योंकि उन्हें अभी तक ब्रिटिशों के छौट आनेका भय बना था। फिर भी उन छोगों ने फुजीवारा के सुमाब पर विचार कर उत्तर देनेका

#### आजाद हिन्द फौज

निश्चय किया और कहा कि मलाया के सेन्ट्रल इण्डियन एसो— सियेशनके सभापित श्री एन० राघवनको परामर्श के लिये आर्म— त्रित किया जाय। इसी बीच सिंगापुरके भारतीयों को टोकियोसे श्री रासविहारी बोसका निमन्त्रण मिला।

मार्च की २८ से ३० तारीख तक टोकियो में जापान, चीन मलाया और थाईलैंडके भारतीयों का सम्मेछन श्री० रासविहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ। इस कान्फ़्रेन्स में विमान द्वारा जानेवाले भारतीयों को दुर्घटनाका शिकार होना पडा जिससे प्रसिद्ध खामी सत्यानन्दपुरों का देहावसान हो गया। आप-स्वाधीनता आन्दोलन के अच्छे कर्मी थे। इस विमान दुर्घटना का जो समाचार रायटरने उस समय भारत और विदेशो में भेजा था उसमे देश गौरव श्री सुभाषचन्द्र बोसके निधन की बात कही गयी थी। भारत मे इस समाचार से सर्वत्र शोक छा गया था। महात्मा गाधी तथा पण्डित माछवीयने शोक सहानुभूति सूचक तार सुभाष बाबू की माताजी के नाम भेजे थे। वास्तव में यह समाचार मिथ्या था क्यों कि उस समय सुभाष बाबू जापान से बहुत दूर वर्लिन में बैठे हुए थे। बाद में बायटर ने भी इस समाचार का खण्डन किया था। टोकियो सम्मेलन में इण्डिपेन्डेस लीग या भारतीय स्वतन्त्रता संघ र् के निर्माण का और उसका उद्देश भारत के लिये विदे-शियों के प्रमुत्व, इस्तक्षेप तथा नियन्त्रण से रहित पूर्ण

### आजाद सेना कैसे बनी ?

स्वाधीनता निश्चत किया गया था। आज जिस आजाद हिन्दः फीज' या खतन्त्र भारत सेना का नाम देश विदेश सर्वत्र गूझ रहा है उसके निर्माण का निश्चय भी इसी सम्मेलन में हुआ था। इस कार्फेंस में यह भी निश्चय किया गया कि उसी वर्ष के जन मे थाईछैंड की राजधानी वैंकाक मे पूर्व एशिया के समस्त भारतीयों की जो प्राय ३० लाख हैं; प्रतिनिधि सभा वुछायी जाय। इस निश्चय के अनुसार जून की १४ से २३ तारीख तक पूर्व एशिया के भारतीयों की सभा हैंकाक मे हुई। इस काँफोन्स मे जवा, सुमात्रा, उन्दुचीन, वोर्नियो, मंचुको, हाङ्गकाङ्ग, वर्मा, मलाया और जापान से पूरे १०० प्रतिनिधि सम्मिछित हुए थे। कान्फुन्स ने इण्डियन इण्डि-पेत्देन्स हीग या भारतीय खतन्त्रता संघ को सरकारी तौर पर स्वीकत किया और भारतीय स्वाधीनता का सावन एकता, विश्वांस और वांखदान माना गया जिसकी व्याख्या इस प्रकार की गयी:--

्र एकता — समस्त भारतीयों का एक संस्था के अन्तर्गत संगठन।

विश्वास—भारतीय स्वतंत्रताकी तुरन्त प्राप्ति पर विश्वास ।

बिलदान—स्वतन्त्रता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये
स्वातम विल्डान।

#### आजाद हिन्द फोज

इस काफुन्स ने यह भी निर्णय किया कि भारत एक और अखण्ड है। अतएव हमारा प्रत्येक काम राष्ट्रीय स्वरूपका होना चाहिये। साम्प्रदायिक या धार्मिक आधार पर कोई भी कार्य हानिकर है। संघका कार्यक्रम इण्डियन नेशनल कार्येस के नियमों के आधार पर रहेगा। भारत का भावी शासन विधान स्वतंत्र रूपसे चुने हुए भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा वनाया जायगा। काफोन्स ने संघ के अन्तर्गत आजाद हिन्द फौजके संगठन का निश्चय किया और माग की कि खाधीन भारत की स्वाधीन राष्ट्रीय सेना को जापानी सेना की बरावरी का अधिकार और दर्जा दिया जाय। यह भी खुलासा किया गया कि इस फौज का उपयोग केवल भारत में रहने वाले विदेशियों के विरुद्ध और भारतीय राष्ट्रीय खाधीनताकी प्राप्ति और रक्षा के छिये ही होगा। किसी भी दूसरे उद्देश से इसका प्रयोग नहीं किया जायगा। संघ की युद्ध परिपद में १ व्यक्ति थे जिनमें दो आजाद हिन्द फीज के प्रतिनिधि थे । श्री रासविहारी बोस सर्व प्रथम सभापति और श्री एन० रायवन, के० पी० के मेनन; कैप्टन मोहन सिंह और कर्नल जी० के० गिलानी सदस्य चुने गये। काफ़्रेन्स ने जापान सेरकार से यह माग की कि वह भारत की पूर्ण स्वाधीनता स्वीकार करे और उसपर विदेशियों का राजनैतिक, सैनिक और आर्थिक प्रभाव, नियन्त्रण और हस्तक्षंप न रहे। सम्मेलन ने भारतीय कांत्रोस के तिर ने कण्डेको अपना कण्डा स्वीकार किया

# आजाद सेना करें वनी ?

-और अनुरोध किया कि श्री सुभापचन्द्र वोस को पूर्व एशियामें श्राने और नेतृत्व करने की सुविधाएं दी जायं।

इस सम्मेटन के वाद जहां संघ के सदस्थों की संख्या केवल मलाया मे १ लाख २० हजार हो गयी,-वहां संघकी युद्ध परिपट ने ५६ हजार युद्ध केदियों में ५० हजार कैटी आजाद फीज में भरती किये। इसी बीच जापान के हिकारी किंकन जो जापानी सेना का औरों से सम्बन्ध जोड़ने का विभाग है; और स्वाधोनता संघके बीच खटपट पदा हो गयो क्योंकि किंकन भारतीय खान्डोलन का उपयोग जापान के लाभ के छिये करना चाहता था। यह संघर्ष यहां तक वढा कि कर्नलगिलानी और कष्टन मोहन सिंह ब्रिटिशो के गुप्तचर होने के सन्देह में पकड़ छिये गये। इसका भारतीयों पर वहत बुरा प्रभाव पडा और जापानियों का जो जहाज आजाद हिन्द फीज को वर्मा है जाने के छिये सिंगापुर आया था उसे खाली लीटना पड़ा। यदि जापानियों की वह चेष्टा सफल हो गयी होती तो १६४२ के दिसम्बर में ही चटगांव और बद्वाल के दूसरे नगरों पर आक्रमण प्रारम्भ हो गया होता। १६४२ के दिसम्बर में जो कलकत्ते पर विमान आक्रमण हुआ या उससे सपट हो जाता है कि जापानी उसी समय वद्गाल पर आक्रमण के लिये तुले हुए थ। परन्तु जहाज को खार्छी छौटा कर भारतीय संघते उनके प्रयत्न को विफल

वना दिया। इसी वीच रासविहारी वीस टोकियो में जनरल तोजो से मिले। जिसका परिणाम यह हुआ कि जापानी सेना और खाधीनता संघ का सम्बन्ध पहले की तरह सुधर गया। इसी समय सिंगापुर में यह समाचार फैछा कि शीव ही सुभाष वाव योरप से इस आन्दोलन का नेतृत्व करने आ रहे हैं। संघ की ओर से थाईलेंड की राजधानी देंकाक मे "आजाट हिन्द" रेडियो की स्थापना की गयी। स्वाधीनता संघ और आजाद हिन्द फौज की गतिविधि पर इस रेडियो स्टेशन से महत्व पूर्ण ब्राहकास्ट हुआ करता था। इस प्रकार ईस्ट एशिया के भारतीयों मे जब एक नयी उमझ और एक नयी छहर फैली हुई थी उसी समय अर्थात् १६४३ की २० जून को श्री सुभाप बोस टोकियो पहुंच गये। उनके साथ मिस्टर हसन नाम मुसलिम नव्युवक भी था। टोकियो मे श्री सुभाप वध्यू का प्रचण्ड स्वा-गत हुआ। श्री सुभाप बावू ने प्रेस को दिये गये एक वत्तन्य में कहा 'गत महायुद्ध में त्रिटिशों ने भारतीयों को घोखा दिया था। इसी समय देश वासियों ने निश्चय किया था कि फिर कभी इस प्रकार के घोलें से नहीं पड़े गे। गत २० वर्णें से जिस अवसर कों हम होग प्रतीक्षा में थे वह आ गया है। यह समय भारतीय स्वतन्त्रताका समय है। हम जानते हैं कि भारतको ऐसा सुयोग आगामी १०० वर्षों मे नहीं मिलेगा। अतएव हमे अपना सव कुछ देकर भारतके लिये खतन्त्रता प्राप्त करना है और अपनी

# आजाद सेना कैसे वनी ?

शक्ति से ही उसे सुरक्षित रखना है। श्रान्नु की तलवार का जवाव हमें तलवार से ही देना है और यह तभी सम्भव है जब भारतीय जनता का हृद्य त्यागसे प्रज्वलित होगा। अतः हम लोगों को अपनी सम्पूर्ण शक्ति और उत्साहसे भारतके भीतर और वाहर भी भारतीय स्माधीनता का युद्ध जारी रखना चाहिये। हमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विध्वंस पर ही भारत एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में प्रकट होगा। इस संमाममे न पीछे लोटने की कोई जगह है और न दिलाई करने की। हमे तब तक आगे और आगे बढ़ते रहना है जब तक विजय प्राप्त न हो जाय और स्वत-न्त्रता जीत न ली जाय।"

१६४२ की २ जुळाई को श्री सुभाप वायू सिंगापुर पथारे। जनका यहा पर जबर्वस्त स्वागत किया गया। मानव सागर की तरंगें चारों ओर छहरा रही थीं जिनमें मछाया निवासी भारतीय चीनी और जापानी नर-नारी वालक और वृद्ध भारी संख्या में उपस्थित थे। उनके स्वागतके छिये को सभा हुई थी, उसमें फूळ-माछाओं से सुसज़िन महात्मा गांधी जी का बहुत वडा चित्र रखा हुआ था। चारों ओर तिरंगे भण्डे फहरा रहे थे। सुभाप वायूने यह खुळासा कर दिया कि हम केवल बिटिश साम्राज्य-वाद के ही विकद्ध नहीं छड रहे हैं, अपितु हमें जापानी साम्रा-ज्यवाद और स्वदेशी पञ्चम कालम वालों से भी सावधान

न्रहना है। ३ जुलाई को सुभाप वायू ने आजाद हिन्द फीज के नेताओं और खाधीन भारत संव के कमियों से जो हागकाम, वर्मा और वोरिनयों से आये थे, परामर्श किया। इसके बाद एक दिन विराट सम्मेछन हुआ जिसमें श्री सुभाप वाबू ने भारत की प्राथमिक स्वाधीन सरकार स्थापित करने की घोपणा की। इसका पूरा विवरण आगे के पृष्ठों में दिया गया है। इसी वीच सिंगापुर टाउन हाल के सामने आजाद हिन्द फीज का प्रदर्शन हुआ। एक प्रत्यक्ष दशीं का कहना है कि जो उत्साह और प्रसन्नता उस समय वहां के भारतीयों से दिखाई पड़ रही थी वह अपूर्व थी। नेताजी ( सुमाप वावू ) के आगमन का यह प्रभाव हुआ कि भारतीय खुद्र ईर्पा-द्वेष और आपसी लागडाट को छोड़कर एक हो गये। यहीं पर भाषण देते हुए नेता जी ने दिल्ली चलों का नारा · लगाया था। फिर उन्होंने कहा था—भारत सब प्रकार से स्वाधीनता के लिये प्रस्तुत है किन्तु उसके पास हथियार वन्द सेनाकी कभी है। जार्ज वाशिगटन अमरीका की स्वाधीनता के छिये छड़े और विजयी हुये, क्योंकि उनके पास सशस्त्र सेना थी। गेरीवारडी इटलीको स्वाधीन वना सके क्योंकि उत्तके पास सशस्त्र -स्वयंसेवकों का दल था। आज इण्डियन नेशनल आर्मी या आजाद हिन्द फौज में सम्मिछित होकर आपको वैसा ही अपूर्व अवसर मिल रहा है। आपको प्रत्येक अवस्थामे राष्ट्रके लिये सव



सिगापुर टाउन हाल के सम्मुख आज़ाद हिन्द फ्रींज की विराट् रेली

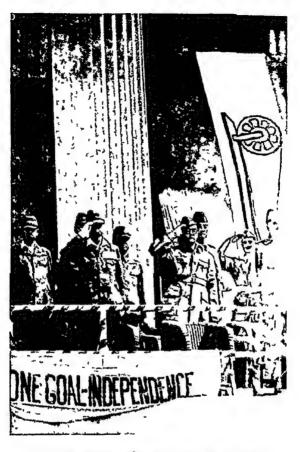

जापान के प्रीमियर और युद्ध मन्त्री जनरल तोजो नेताजी के साथ आज़ाद हिन्द फाँज की सलामी ले रहे हैं।

# आज़ाद सेना कैसे वनी ?

प्रकार के चलिदान के हेतु प्रत्नुत रहना चाहिये। में आपको विश्वास दिलाता हूं कि अन्धेरे और उजारे, शोक और आनन्द कट सहन और विजय सभी अवस्थाओंमें में आपके साथ रहना। में आपको भूरा-प्यास, मुसीवत और मृत्यु के सिवा और कोई वस्तु नहीं दे सकता। हमे इस वात की चिन्ता नहीं कि स्वाधीन भारत को देखने के लिये हममे से कौन जीवित रहेगा। इसारे ढिये तो यही बहुत हैं कि भारत स्वाधीन होगा और हम अपना सर्वस्व उसे स्वाधीन वनाने में विट्यान कर देंगे। इसके हो दिन यह जापानके प्रधान मन्त्री जनरल तोजोने आजार हिन्ह फीलका जब बह फीली कुच कर रही थी. नमस्कार ब्रहण किया। नेवाजी और जनरल वोजो का एक माथ कन्ये से कन्या मिला हर चलना एक ऐसा हुउच था जो बहा उपस्थित भारतीयोंमे एक अमिट छाप छोड गरा है। चारों ओर भारत का राष्ट्रीय मण्डा फहरा रहा था। पूरे १॥ घण्टे तक जगरत तोजो भीज की कृच देखते और नमस्कार प्रदण करते रहे।

ह जुलाई को पाइंग के स्युनिसिपल आफिस के सामने विराट रेली हुई थी, जहां लाखों भारतीय एकत्र हुये थे। यहां पर नेताजी ने न्त्रियों के लिये फांसी की रानी रेजीमेण्ट बनाने की घोषणा की थी और उपस्थित जन समुदाय से कहा था पूर्व एशिया में लगभग ३०००००० भारतवासी रहते हैं। मेरी इनसे ३ लाख सिपाहियों और ३ लाव ढालरकी माग है। अनन्तर १२ जुलाईको

एक विराट सभाका आयोजन किया गया। सभाके २ घण्टे पहले ही हाल ठसाठस भर गया था और इसमे सम्मिलित होने के लिये १०-१० और १२-१२ मील चलकर हित्रयां आई थीं। नेता जीने मांसी की रानी रेजीमेण्ड और रेडकास यूनिट के लिये रह-रूटों की माग की। इस सभा में एक गुजराती महिला ने अपने सव जवाहरात, अंगूठिया, हार और चृडिया दे दी थीं जिन्हें वाद को स्त्रियों के कार्य के लिये स्वाधीन भारत संघ के महिला विभाग को समर्पित कर दिया गया। नेताजीने वताया कि महात्मा गांधी ने सन् १६२१ से जो आन्दोलन देश की स्वाधीनता के लिये चलाये हैं उन सबमे हमारी महिलाओने महत्वपूर्ण भाग छिया है। उन्होंने न केवल जुलूस निकालने और पिकेटिंग करनेमे महत्वपूर्ण कार्य किया है चिलक ब्रिटिश पुलिस के अमानुषी लाठी प्रहार सहने और जेल जाने में भी वे पीछे नहीं रहीं। स्वाचीनता के लिये गुप्त रूपसे जो क्रान्तिकारी आन्दोलन भारत में चलाये गये उनमें भी हमारी वहनों ने पूर्ण सहयोग दिया। इतिहास से भी यही सिद्ध है। सन् १८६७ में भारत की स्वतन्त्रता का प्रथम युद्ध हुआ था; उसमें मांसी की वीर रानी ने क्या नहीं किया? चही वह रानी थी जिसने नंगी तळवार लेकर और घोड़े पर बैठ कर अपनी फोज का नेतृत्व किया था। हमारे दुर्भाग्य से वह च्युद्ध मे काम आयी। वे विफल हो गयीं अर्थात् भारत विफल हो

### आज़ाद सेना कसे बनी ?

नय।। परन्तु १८५७ में इस महान रानीने जो कार्य प्रारम्भ किया था हु ए उसे जारी रखना और पूरा करना है। इसिल्ये स्वाधीनताके इस अन्तिम संप्राम में हम एक नहीं हजारों लाखों कांसी की रानियां चाहते हैं। आप कितनी बन्दूकें उठायेंगी और कितनी गोलियां छोड़ेंगी यह बात उतनी वडी नहीं है। सबसे मुख्य बात तो यह है कि आपके वीरता पूर्ण काय्यों का नैतिक प्रभाव है। इन्स-पेकरों की शिक्षा के लिये सिगापुर और पेनाझ में दो आजाद स्कूल खोले गये जहा नारियों को ट्रेनिंग वी जाती थी। डाकर कुमारी लक्ष्मी स्वामीनाथन कांसी की रानी रेजीमेण्डकी अध्यक्षा बनाई गईं। इस रेजीमेण्ड की नारिया लम्बा पाजामा, खाकी कमीज, टोपी और रवड के जूते पहनती थीं।

नेताजी के पास सम्पूर्ण महाया से मतीं होने के लिये आवे-दन आ रहे थे। उन्होंने यह नियम बना दिया था कि सेनामें अपनी इच्छा से ही लोग भरती किये जायं। उनपर किसी अकार का दवाव न डाला जाय। सुदूर स्थानोंसे धन और बस्तुओं के रूपमे नेताजी के पास उपहार था रहे थे। १५ अगस्तको सिंगापुर के फरेर पार्क में उनका भाषण सुनने के लिये जो सभा हुई थी उसमें ३० हजार से भी अधिक व्यक्ति उपस्थित हुए थे, जिसमें बड़ी संख्यामें मुसलमानों की थी। यहीं पर उन्होंने यह घोपित किया था कि फौज का बड़ा हिस्सा यहा से बर्मा भेजा जायगा और वहां से भारत।

यहीं पर नेताजी ने फीजका नेतृत्व स्त्रीकार किया। और इस-प्रकार का आदेश जारी करते हुए कहा-"मेरे छिये यह अवसर-आनन्द और अभिमान का है। किसी भी भारतवासी के छिये-भारत को स्वाधीन बनाने वाली सेना का सेनापित होने की अपेक्षा कोई दूसरा वड़ा मान नहीं हो सकता। मैं अपने को अपने ३८ करोड़ देशवासियोंका सेवक मानता हूं। मैं निश्चय कर चुका हूं कि अपने कर्त्त ज्य को इस प्रकार पूरा करूंगा कि जिससे ३८ करोड़ भारतीयोंके स्वार्थ सुरक्षित रहें और प्रत्येक भारतवासी मुक्त पर पूरा विश्वास रख सके। शुद्ध राष्ट्रीयता और न्याय के आधार पर ही भारतको स्वाधीन बनाने वाली सेना का निर्माण हो सकता है। आजाद हिन्द फौज को आगामी युद्ध में बड़ा काम करना है। जब हम खड़े होंगे, आजाद हिन्द फौज पहाड़ी चट्टान की तरह खड़ी होगी। और जब हम कूच करेंगे तब आजाद हिन्द फौज स्टीम रोलर की तरह कूच करती होगी 'हमारा कार्य्य सर्छ नहीं है। युद्ध लम्बा और कठोर होता। परन्तु अपने लक्ष्यकी महत्तापर हमे अखण्ड विश्वास है। ३८ करोड़ मनुष्या को जो समूर्ची मानव जाति का पचमांश है स्वाधीन होने का अधिकार है और वे अव स्वाधीनता का मूल्य चुकाने के छिये प्रस्तुत हैं। इसलिये संसारमें अब कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इमको हमारे जन्म सिद्ध अधिकार स्वाधीनता से दंचित रख सके। साथियों, अव हमारा कार्य्यः

# आज़ाद सेना कैसे बनी ?,

प्रारम्भ हो चुका है। दिल्ली चलो के नारेके साथ आओ हम लोग तवतक युद्ध जारी ग्क्लंगे जब तक नयी दिल्लीके वायसराय भवन पर हमारा राष्ट्रीय मंडा पहराने न लगे और आजाद हिन्द फीज भारतकी राजधानी दिल्ली के पुराने लाल किले के अन्दर अपनी विजय की परेट न कर सके। आजाद हिन्द फीज में भरती होने वाले सदस्य को निम्न प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ता था:— "में स्वेच्छा से आजाद हिन्द फीज मे अपना नाम लिखवा

रहा हूं। में हृदय से अपने आपको भारत की भेंट करता हूं और प्रतिज्ञा करता हूं कि में अपना जीवन भारत की स्वतन्त्रता के लिये अपण कर दूंगा। मीत के खतरे से भी मुम्में क्यों न खेलना पड़े, भारत की मेना तथा भारती खातन्त्रय-आन्दोलन में तन-मन से शरीक होने में में कुछ भी उठा न रख्ंगा और इससे में किसी व्यक्तिगत लाभ की भी आकाक्षा नहीं रख्ंगा। में प्रत्येक भारतीय को जाति व धर्म से उपर अपना भाई-वहन समभूंगा। आजाद सेनाके अफसर पद के अनुसार विभिन्न प्रकार के विल्ले लगाते थे। अफसर और सैनिक अपनी छाती पर बाई और तिरंगे मण्डे का वैज लगाते थे, उनकी टोपियों पर आजाद हिन्द फीज का पीतल का वैज रहता था, वैज पर भारत

का मानचित्र और इत्तफाक, इत्तिहाद और कुरवानी ये तीन शब्द खुदे होते थे। आजाद हिन्द सेनाके सैनिकोंकी रहता ध्योर समरहिष्सा अत्यन्त प्रवल कही जाती है। यहीं पर "कदम-कदम

# आज़ाद हिन्द सरकार

जाद हिन्द सेना के सम्बन्ध में अपने पाठकों को संक्षेप में हम बता चुके हैं। अब जिस स्वतन्त्र

सारत की सर हार के अन्तर्गत यह काम कर रही थी, उसका कृछ परिचय देना आवश्यक है। १६४३ के अक्तूबर में इण्डिप्टेंडण्ट लीग ने एक विराद सम्मेलन का आयोजन किया। नेताजी ने लगभग डेढ़ घण्टे तक भाषण कर आजाद हिन्द की अस्थाई सरकार के निर्माण का महत्व वतलाया। यहीं पर उन्होंने परेनेज्वर के नाम पर सब लोगों से भारत भक्ति की शपथ ली और कहा "में सुभापचन्द्र बोस भारत और ३८ करोड़ भारत-वण्सियों को स्वतन्त्र करने की शपथ लेता हूं। और अपनी अन्तिम स्वांस तक स्वतन्त्रता के इस पुनीत संप्राम को चलाता रन्ता। में सदैव भारत का सेवक बना रहूगा और अपने ३८

करोड़ भारतीय भाई वहनों की भढ़ाई में लगा रहूंगा।" इसः सभा में आजाद हिन्द फीज के सदस्य, भारतीय नागरिक और कुछ जापानी अफसर शामिल थे। थाइटैण्ड; जावा, सुमात्रा, हिन्द चीन, हागकांग और मलाया जैसे पूर्वी एशियायी देशों के भारतीय प्रतिनिधि भी इसमे उपस्थित थे। उक्त वैठक में श्री सुभाषचन्द्र वसु द्वारा नियुक्त मंत्रियों ने खतन्त्र भारत सरकार के प्रति ईमानदार रहने की शपथ प्रहण की। प्रतिनिधि शपथ अहण में सम्मिलित नहीं हुए परन्तु उन्होंने अस्थायी सरकार की घोषणाका प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया। इस वैठकमे लगनग ५००० व्यक्ति उपस्थित थे तहुपरान्त निन्नलिखित घोषणा पढ़ो गयी:—

अस्थायी सरकार की वोषणा— घोषणामें भारतीय नेताओं खौर सरकार के वीच हुए संघर्ष को चर्चा करते हुए कहा गया है कि "हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पूर्वजों ने आरम्भ में यह वात महस्स नहीं की कि अंग्रेज सारे भारत के लिये भारी खतरा है खौर इस लिये उन्होंने उनसे संयुक्त होकर मोर्चा नहीं लिया।" घोषणा में भारत के राजनीतिक आन्दोलन की और विशेषतः कांग्रेस के जन्म तथा कार्य की चर्चा करते हुए कहा गया है कि 'कांग्रेस ने १६३७ से १६३६ तक ८ प्रान्तों में अपने मन्त्रिमण्डलों द्वारा यह बात प्रमाणित कर दो हैं कि हम्म अपना शास्न कार्य स्वयं ही वड़े मजे में चला सकते हैं।' फिर वताया गया है कि-भारत की स्वतन्त्रता के लिये कैसा कार्य चलाया गया है।

#### आजाद हिन्द सरकार

अन्तर्राष्ट्रीय स्थित तथा युद्ध की गति की चर्चा करते हुए उसमें कहा गया कि अब स्वतन्त्रता का अवाकाल आ रहा है अत: आरतीयों का कर्त व्य है कि वे अपनी अस्थायी सरकार संघटित कर लें और उसके द्वारा अपनी स्वतन्त्रता का अन्तिम युद्ध न्वलायं। भारत के नेता जेलों में चन्द हैं अत: भारतीय स्वातन्त्रय लीग का यह कर्तव्य है कि वह देश और विदेशके सभी भारतीयों को सहायता से आजाद हिन्द की अस्थायी सरकारकी नियुक्ति का तथा अपनी आजाद हिन्द फौज द्वारा भारतका अन्तिम स्वातन्त्रन-संग्राम चलानेका कार्य अपने हाथ में ले।'

'आजाद हिन्द की अस्थायी सरकार को स्थापना के उपरांत हम अपनी पूरी जिम्मेदारीके साथ अपने कर्तज्य में प्रवृत्ति होते हैं। ईरवर से हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमे अपनी मातृ भूमि का उद्धार करनेमें सफलता प्रदोन करे। हम अपने देशकी स्वतन्त्रता तथा उन्नति के लिए अपने प्राण अपण करते हैं। अस्थायी सरकारका कर्ताज्य होगा कि वह स्वातन्त्रय-संप्राम चलाये तथा अंग्रे जों और उनके मित्रों को भारत से निकाल बाहर करे। तदुष-रान्त अस्थायी सरकार का क्तंज्य होगा कि वह आजाद हिन्द की स्थायी सरकार की स्थापना करे जिसे जनता का पूरा समर्थन प्राप्त हो। ऐसी स्थायी सरकार स्थापित न होने तक यह अस्थायी सरकार ही भारत वासियोंके नाम देशका शासन कार्य चलायेगी।

अस्थायो सरकार को प्रत्येक भारतीय का समर्थन प्राप्त करनेका अधिकार है और वह इसका दावा करती है। वह प्रत्येक नागरिकको धार्मिक स्वतन्त्रता, समान अधिकार और समान अवसर प्रदान करने की गारण्टी देती है। वह देशकी सारी जनता की समृद्धि के लिए प्रत्येक सम्भव उपाय करनेका वचन देती है। ईश्वर के तथा उन पिछली पीढ़ियों के, जिन्होंने सारे भारत को एक राष्ट्र रूप मे गठित किया है तथा उन वीरों के नाम पर जिनकी वीरता और आस्मवलिदान हमारे लिए आदर्श कार्य कर रहा है जनताको उचित है कि वह हमारे मण्डे तले एकत्र हो मारतीय स्वतन्त्रता के लिये अंग्रे जों और उनके सभी मित्रों पर अन्तिम आक्रमण करे और अपना संग्राम उस समय तक जारी रखे जब तक शत्रु आरत भूमि से पूर्णतः निकाल वाहर न किया जाय और भारत पुनः स्वतन्त्र न हो जाय।"

घोषणा पत्र पर अस्थायी सरकार के इन सभी सदस्यों कें हस्ताक्षर हैं—

सुभाषचन्द्र वसु (राज्य के प्रधान, मन्त्री तथा युद्ध और पर राष्ट्र विभाग के मन्त्री )।

कप्रान श्रीमती रुक्ष्मी (महिला संघटन)।
एस० ए० ऐयर (प्रचारक और प्रकाशन)।
लेपिटनेण्ट कर्नल खाइ० ए० सी० चटजीं (अर्थ)।

### आजाद हिन्द सरकार

हेपिटनेष्ट कर्नल अजीज अहमद, हेपिटनेष्ट कर्नल गुलजार सिंह, लेपिटनेष्ट कर्नल जे० के० भो सहे, लेपिटनेष्ट कर्नल आइ० एम० एस० भगत, हेपिटनेष्ट कर्नल एम० जेड० केनी, लेपिटनेष्ट कर्नल ए० डी० लोकनाथन, लेपिटनेष्ट कर्नल ईसान कादिर, लेपिटनेष्ट कर्नल शाहनवाज (सेना के प्रतिनिधि)।

ए० एम० सहाय मन्त्री (मन्त्री का पद्)।

गसविहारी बसु (प्रधान परामर्शदाता) करीमगनी, दीनानाथ दास, डी॰ एम खाँ, ए० यल्ल्पा, जे॰ थिवी, सरदार ईश्वर सिह (परामर्शदाता)।

ए० ए० सरकार (कानूनी परामर्शदाता)।

अस्थायी सरकारकी गजट—सरकारो नियुक्तियों के सम्बन्ध में सूचना अस्थायी सरकार द्वारा प्रकाशित गजट में रहती थी। सेना में नियुक्ति की सूचना 'आजाद हिन्द फोज गजट' में प्रका-शित होती थी। आजाद हिन्द फोज और जापानी दोनों सेनाएं दो मित्र सेनाओं की तरफ कार्य करती थीं।

आज़ाद हिन्द दल — श्री कादिर आजाद हिन्द दल के नेता थे। इस दल का ट्हें रच टन क्षेत्रों पर शासन करना था जिनपर आजाद हिन्द फौज का कटजा हो जाता था। इसमे नागरिक अधिकारी थे, जिन्हें सिंगापुर और गृंगनमें मुल्की शासनकी शिक्षा

मिली थी। लेफिटनेण्ट कननल चटजी आजाद हिन्द सरकार द्वारा अधिकृत प्रदेशों के गवर्नर लनाये गये थ।

्सुभाप बाबू ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि यदि स्वाधीन भारत को सरकार भारत के अन्दर बनती और वह सरकार स्वतन्त्रता का अन्तिम संप्राम छेडती तो बहुत ही अच्छा होता, परन्तु इस समय भारत की जेसी अवस्था है और जिस प्रकार वहां के सभी प्रमुख नेता जेलों में हैं। उस समय भारतकी सीमा के अन्दर इस प्रकार को सरकार को बनाने की आशा व्यर्थ है। परन्त इसमे क्रब भी सन्देह नहीं है कि ज्यों ही हमारी सेना भारतकी सामामे घुसेगी और भारतीय भूमि पर राष्ट्रीय पताका फहरायेगी स्यों ही भारत मे वास्तविक क्रान्ति प्रारम्भ हो जायगी। ऐसी कान्ति जो भारत मे ब्रिटिश शासन का अन्त कर देगी। राष्ट्रीय सेना के संगठन ने पूर्वी एशिया के भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन को वास्तविकता और गम्भीरता प्रदान की है। यदि यह सेना संगठित न हुई होती तो पूर्वी एशिया मे स्वाधीनता संघ केवल प्रचार का यन्त्र बना रहता। राष्ट्रीय सेना के निर्माण के साथ साथ यह सम्भव और आवश्यक है कि खाधीन भारत की अस्थायी सरकार का निर्माण किया जाय। इसका निर्माण कर एक ओर जहाँ हम भारतीय परिश्वित का सामना कर रहे हैं वहाँ दूसरी ओर इतिहासके पद-चिन्हों का भी अनुसरण कर

#### आजाद हिन्द सरकार

-रहे हैं। १६१६ में आइरिश छोगों ने अपनो प्राथमिक स्त्राधीन सरकार वनाई थो। चेकोंने गत महायुद्ध में यही किया था-<sub>।</sub> नुकों ने मुस्तफा कमाल के नेतृत्व मे अनाटोलिया मे अपनी प्राथमिक सरकार वनाई थी। प्राथमिक सरकार प्रत्येक भार-तीय को धार्मिक स्वतन्त्रता और प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार तथा सुविधा देनेका वचन देती है। कांफुँस में सहस्रों भारतीयों ने सम्मिलित कंठ से गाया-न्म सुख चैन की वर्षा बरसे, भारत भाग है जागा। पञ्जाय सिन्ध गुजरात मराटा, द्राविङ् उत्कल वंगा ॥ चर्ञंल सागर विनध्य हिमालय नीला जमना गंगा ! तेरे नित गुन गाने। तुम से जीवन पाये ॥ सव तन पाये आशा. स्रज वनकर जगमें चमके भारत नाम सुमागा ॥ जय हो ! सवके दिल में प्रीत वसाये तेरी मीठी वानी। .हर सुवे के रहने वाले हर मबहब के प्रानी ॥

सब भद व फर्क भिटा के। सब गोद में तेरी आके। गंथेंगे प्रेम की माला। सरज वनके जगमें चमके भारत नाम सुभागा। जय हो ! जैय हो । जय हो ! सुबह संबरे पंछि पखेरू तेरे ही गुन गायें। वास भरी भर पूर हवाएं जीवन में ऋतु लायें। सच । मेलकर हिन्द पुकारे । जय आजाद हिन्द के नारे। प्यारा देश हमारा । सुरज वनके जग में चमके भारत नाम सुभागा। जय हो | जय हो | जय हो ! जय हो ! जैये हो ! जय हो ! जय हो ! जय हो ! भारते नाम सुभागा ।

अक्तूबर की २३ तारीख को जापान सरकार ने अग्जाद सरकार को स्त्रीवार कर प्रतिज्ञा की कि प्रत्येक सम्भव सहयोग और समर्थन आजाद हिन्द सरकार को भारत की पूर्ण स्त्राधीनता

### आजाद हिन्द सरकार

के युद्ध में दिया जायगा। इसके तीन दिन वाद जमन सरकार के वैदेशिक मन्त्री रिवन ट्रापने सरकारी तार द्वारा सूचित किया कि जर्मन सरकार हालमे ही स्थापित स्वाधीन भारत की प्राथमिक सरकारको स्वीकार करती है। इसी प्रकार म्वतन्त्र वर्मा, स्वतन्त्र फिलीपाइन्स, कोटिया, इटली, चीन और मंचुकोंने भी इस सर-कारको स्वीकार कर लिया। आयरलेंडके प्रजातन्त्रियोंने नेताजी के पास वधाईका सन्देश भेजा। उससे वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। नवम्चरके प्रथम सप्ताहमे यहत्तर पूर्व एशिया सम्मेलनमे (जो टोकियोमे हुआ था) जनरल टोजोने जापान सरकारकी भोरसे घोषणा की; अण्डमान और निकोवार द्वीप समूह आजाद हिन्द सरकारको दिये जाते हैं।

अण्डमान और निकोशार टापुओं के मिलनेपर नेताजी ने हुए प्रकट करते हुए एक प्रेम भेंट में कहा,—भारतीयों के लिये अण्डमान की वापसी पहला स्थान है जो ब्रिटिश जुयेसे स्वतन्त्र किया गया है। इस इलाके पर अधिकार कर आजाट हिन्द सरकार वास्तव में राष्ट्रीय स्वरूप की वन गयी है। ब्रिटिशों ने इन स्थानों को राजनैतिक कंदियों के कारागार रूप में बना रखा था जहाँ ब्रिटिश सरकारको पदच्युत करनेके अपराधमें उन्हें आंजीवन कालेपानी की सजा मिलती थी। सैकड़ों की संख्या में वे वहीं रखे जाते थे। पेरिस के वैस्लि जेल की भाति जिसे

फ्रांस की क्रान्तिमें पहले मुक्त किया गया था और राज बन्दियों को छोड़ा गया था, अण्डमन भो जहा हमारे देश भक्तों को वडो वडो कठिनाइयाँ मेलनो पडी है, पहले छुड़ाया गया है। घोरे घीरे भारतके सभो इलाके स्वतन्त्र बनाये जायंगे परन्तु पहले को पहला महत्व मिलता ही है हमने अण्डमन का नाम "शहीद" और निकोबार को "स्वराज्य" अमर शहीदों को स्मृति में रखा है। आजाद हिन्द सरकार को ओरसे पूर्ण 'स्वराज्य' नामक दैनिक और 'जय हिन्द' नामक पत्र प्रकाशित प्रकाये वाते थे।

#### सेना सम्बन्धी आदेश

भारतीय स्वतन्त्रना संग के कार्य में हिन्दू मुण्डमान, ईसाई, न्यदूरी सभी सम्प्रदायों के छोग थे परन्तु उनमें किसी प्रकारका भेर-भाव नहीं था। भोजनके समय शांकहारी और मासाहारी दोनों हो साथ साथ एक पंकिमें बैठते थे। शाकाहारियों को पहले भोजन परोस जाता था। इसके बाद जो मास चाहते थे उन्हें दिया जाता था। प्रारम्भ में एक बहुत बड़ा प्रश्न था परन्तु वारम्वार समाओं द्वारा प्रवार और देश-भिक्त पर जोर देकर जनसाधारणको इस प्रकार शिक्षित किया गया कि छोगों को कोई आपित्त नहीं रही। कर्नछ चटजों और श्रो रासिवहारी बोसने इस निद्यामें विशेष प्रयत्न किया था।

# दिक्की कलनेकी तैयारी

विवरण हमारे पाठक उत्पर की पंक्तियों में पड़ चुके हैं। अब हमे यह देखना है कि आगेकी घटनाओं पर दोनों का क्या प्रभाव पड़ा और नेताजीने 'दिही चलों' का जो नारा लगाया था जसका क्या परिणाम निकला। मिन्न मिन्न देशों की स्वतन्त्र सरकारों द्वारा खीइत होने के परचात आजाद हिन्द सरकार की ओरसे अक्टूबर के अन्तिम सप्ताहमें निटेन और अमरीका के विरुद्ध मन्त्रिमण्डलकी सर्वसम्मति से नेताजीने युद्ध घोपित कर दिया। यह घोपणा पाइंग की सार्वजनिक रेली में नेताजीने की थी। यहां पचास हजार से भी अधिक जनता उपस्थित थी। यहां पचास हजार से भी अधिक जनता उपस्थित थी। यहां पचास हजार से भी अधिक जनता उपस्थित थी। यहां पचास हजार से भी अधिक जनता उपस्थित थी। यहां पचास हजार से भी अधिक जनता उपस्थित थी। यहां पचास हजार से भी अधिक जनता ने लेलें से से लेलें को नेताजी को सलामी दी थी और दिल्ली

-से यह खुळासा पूछा था कि यदि कोई भाई सेना को -छोडना चाहता हो तो अभी छोड सकता है। परन्तु एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं निक्छा जो बाहर जाना चाहता हो। नेताजोने घोषित किया कि आजाद हिन्द फीज जब लडाई छेड़ेगी ·तव अपनी ही सरकारके नेतृत्वमे छेड़ेगी और जव यह भारतकी सीमा में प्रविष्ट होगो तब स्वतन्त्र किये हुए इलाकों का शासन अपने आप आजाद हिन्द सरकारके हाथमें आ जायगा। भारत की स्वाधीनता भारतीयोंके प्रयक्ष और विख्वान तथा हमारी सेना के ही प्रयत्नों से आयेगी। इसके वाद् नेताजीने विश्वके समाचार पत्र प्रतिनिधियोंको दिये गये वक्तव्यमे वतलाया कि राष्ट्रीय भारत एक लम्बे अरसे ब्रिटेन के विरुद्ध युद्धरत है। फिर भी चूकि स्वतन्त्र भारतकी सरकार पहले पहल बनी है, अतः हमारा रुख खुळासा करनेके लिये यह आवश्यक है कि ब्रिटेन और अमरीका के विरुद्ध इस प्रकारकी घोषणा की जाय। यह युद्ध घोषणा केवल प्रचार के छिये नहीं है। अपने कार्यों द्वारा हम सिद्ध करें गे कि हम जो कहते हैं उसे पूरा भी करते हैं। नेताजीकी इस घोषणा से सर्वत्र उत्साह छा गया था। अब सैनिक नर और नारी छाव-नियां में रहते थे। प्रतिदिन ड्रिंड, परेट, भापण और सैनिक शिक्षा का कार्य वालु था। सबके सब शिक्षक भारतीय थे। जापानी एक भी नहीं था। यह तय हुआ था कि जापान आजाद सेना को -अस्त्र-शस्त्र और युद्ध-सामग्रीकी सप्लाई करेगा और आजाद सर-

# दिल्ली चलने की तेयारी

कार उसके दाम चुकायेगी। कोई चीज उधार नहीं ली जाती थी। स्वाधीन किये हुए भारतीय इलाकों पर शासन करनेके लिये -शासक निर्माण करनेके हेतु एक स्कूछ खुछा हुआ था। विशेष रूप से सुशिक्षित छोग ही इसमें भर्ती किये जाते थे। इसमें -टेकनिकल और शासन सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करनेवाले अच्छी संख्या में थे। इसका नाम "आजाद हिन्द दल" था। दिसम्बरके प्रथम सप्ताहमे फौज का कुछ हिस्सा उत्तर की ओर कृच करता हुआ रंगून पहुंचा। मलाया इस फौजका मुख्य केन्द्र था। यहाँ सेनाके लिये प्रत्येक भारतीय को शिक्षादी जाती थी। मलायाके कुछ स्थानोंके ६६ प्रतिशत निवासी स्वतन्त्रता संघके प्रतिनिधि बन गये थे। प्रत्येक स्थानमें हिन्द्रस्तानी प्रचारके लिये स्कूल खोले गये थे। इधरके निवासियोंमें बडी संख्या -वामिल लोगोंकी है उनके लिये हिन्दुस्तानी शिक्षाके साथ तामिल रिक्षिका भी प्रवन्ध किया गया था। सुभाष वावृके इस प्रकार बढ़ते हुए प्रभावसे और सर्वथा राष्ट्रीय आधारपर बनी हुई फौजसे जापानी साम्राज्यवादी प्रसन्त नहीं थे। वे तो नेताजी और इस आन्दोलनको अपनो कठपुतली बनाना चाहते थे। पर जब इसमें बन्हें सफलता न मिली तब फौजको अधिक भर्तीमें वे वाधा . डालने लगे,। अब तक फीजकी संख्या ४० हजार हो चुकी थी। जापानियोंने यह कहकर कि अब वे और अधिक अस्त्र-शस्त्र और युद्धका सामान नहीं दे सकेंगे। सेनाकी और भरतीको रोक दिया। नेताजीने एक वालक सेनाका भी निर्माण किया था। रंगूनमें आजाद हिन्द नामक एक बैंक ५० लाख डालरके मूलधन से स्थापित हुआ। वर्मासे ८॥ करोड रुपये एकत्र किये गये। जापानी सिक्कोंकी अपेक्षा इस बैंकके चेकोंका व्यापारी समाज और जनसाधारण में अधिक मान था। इसकी तीन शाखाएं भिन्न भिन्न स्थानों में और भी खोली गयी 'शी। जो ब्रिटिशोंके पनः वर्मा अधिकार करने तक काम करती रहीं। रंगून के कुछ प्रमुख व्यवसायियोंने सरकार और फौजके खर्चके छिये २० छाख-से अधिक डालर संमह करके दिया था। मलाया: बर्मा, थाइलैण्ड-जावा, सुमात्रा और वोरनियोंमे फौजकी ट्रॉनिंगके लिये सैकडों केन्द्र खोले गये थे। थाइलैण्डके एक ट्रॉनिंग केन्द्रमें एक सहस्र व्यक्ति एक साथ शिक्षा पा रहे थे। एक प्रत्यक्ष दशाँका कथन है कि मैंने फौजी शिक्षाके एक केन्द्रको देखा-जहाँ लगभग ७०० रंगहर टोनिग पा रहे थे। यह कल्पना करना कठिन है कि भारतीय क्छर्भ और व्यापारी-जिनके पूर्वजोंने गत १०० वर्षी मे बन्दृक को हाथ तक नहीं लगाया था, सैनिक शिक्षामे इस प्रकार योग्य सिद्ध होंगे। वास्तवमे उत्साह सबसे बड़ी शक्ति है। सितम्बरके अन्तिम सप्ताहमें नेताजीके माथ कुछ लोग रंगूनमें भारतके अन्तिम मुगल बादशाह बहादुरशाहकी समाधि पर श्रद्धा प्रकट करने गये थे। नेताजीने सम्राटके प्रति बड़ी गम्भीर श्रद्धा प्रकट

#### दिल्ली चलने की तैयारी

की और उनकी बनायी हुई एक कविताका मर्म सबको समकाया। कविता यह है:--

गाजियों में वू रहेगी जब तलक ईमान की।
तव तो लण्डन तक चलेगी तेग हिन्दुस्तान की।।
अफसरोंकी ट्रेनिंगके लिये सिंगापुर और रंग्लमें दो केन्द्र
थे। आजाद हिन्द दलकी ट्रेनिंग के लिये पुननिर्माण विभाग के
अन्तर्गत सिंगापुर और रंग्लमें केन्द्र खोले गये थे। फौजके प्रयत्न
से भारतमें स्वतन्त्र होनेवाले इलाकों का शासन करनेके उद्देश्यसे
यहां शिक्षा दो जाती थी। कर्नल चटजीं आजाद हिन्द सरकार
द्वारा स्वतन्त्र बनाये हुए इलाकों के पहले गवर्नर और श्री लोकनाथन शहीद द्वीपके चीफ किसश्नर नियुक्त किये गये।

उपरकी पंक्तियों में भासीकी रानी रेजीमेण्टके सम्बन्ध में चर्चा की गथी है। अक्टूबरके अन्तिम सप्ताहमें इस रेजीमेण्टका बद्घाटन नेताजीके हाथों सम्पन्न हुआ। यह दिवस मांसी की रानीका जन्म दिवस था। इस अवसर पर जब नेताजी राष्ट्रीय मण्डा फहरा रहे थे, रेजीमेण्टकी महिलायें कन्धों पर बन्दूकें लिये वड़े ध्यानसे चित्रवत खडी थीं। नेताजीने बहनोंको सम्बोधित करते हुए कहा—"इस कैम्पके उद्घाटनसे हमारे इस पूर्व एशियाके इतिहासमे एक नया अध्याय प्रारम्भ हुआ है। भारतका अतीत महान और गौरवयुक्त रहा है। मारत कासीकी रानी जैसी महिमा मयी पुत्री कैसे उत्पन्न कर सकता था यदि उसकी परम्परा गौरवम्मया पुत्री कैसे उत्पन्न कर सकता था यदि उसकी परम्परा गौरवम्मय न होती। पूर्व भारतमें जैसे मैंत्रेयी जैसी नारियां मिलती हैं

वैसे ही हम महाराष्ट्रमें अहिल्या बाई, वंगालमें रानी भवानी, और दिल्लीमें रजिया बेगम जैसे उत्साहवद्ध क उदाहरण पाते हैं। माँसी की रानीकी चर्चा करते समय हमें यह याद रखना होगा कि उस समय उनकी अवस्था केवल २० वर्ष की थी। आप सहजमें ही करपना कर सकती हैं कि २० वर्ष की एक वारिकाफे लिये घोडे पर चढ़ने और समर भूमिमें तलवार चलानेका क्या अर्थ है। आप धासानीसे समम सकती हैं कि उनमे कितना साहस और उत्साह था। उनके विरुद्ध लड़ने वाले इ'गलिश सेनापित ने कहा था कि विद्रोहियों में वे सबसे श्रेष्ठ वीर थीं। पहले उन्होंने मांसी के दुर्ग से युद्ध किया और जब किला घर गया तब उन्होंने कालपी से लड़ाई की। इस युद्ध भूमि से हटनेके वाद उन्होंने तांतिया टोपीके साथ सन्धि कर छी और खाछियर के किले पर अधिकार कर लिया। इस दुर्ग को अपना केन्द्र बनाकर उन्होंने संप्राम जारी रखा और यहा आखिरी समर मे युद्ध करते हुए वे स्वर्गवासिनी हुईं। दुर्भाग्यवश मासी की रानी पराजित हुई पर यह पराजय उनकी नहीं भारतकी पराजय थी। वे गुजर गयीं, पर उनकी आत्मा अमर है। भारत फिर कासी की रानीको उत्पन्न करेगा और विजयकी ओर अप्रसर होगा।" मलाया, थाइलैंड और बर्माके भिन्न भिन्न स्थानोंमें भर्त्तीके लिये कई केन्द्र खोले गये थे जिसमें केवल मलायासे १ सहस्र महिलाएं भरती हुई थीं। इनको निसंग (धात्री शिक्षा) और युद्ध कौशलकी भी शिक्षा दी जाती थी।

# आजादी का युद्ध

सम्बर के अन्तिम सप्ताहमें नेताजो शहीद टापूमें पधारे और पोर्ट ब्लेयरमे तिर'गा मण्डा फहराया

जहा कि भारतीय कान्तिकारियोंको बड़ो वड़ी विपत्तियां और किट नाइयां सहनो पड़ी थीं। जनवरीके प्रथम सप्ताहमें फौजका सम्मवतीं सदर मुकाम रंगून पहुंचाया गया जिससे वह युद्ध क्षेत्रके अधिक निकट रहे। इसका एक कारण यह भी था कि जापानी सेनापित वर्मासे भारत पर शीव्र ही होने वाले आक्रमणमें इस फौज को सिन्मिलित करनेके लिये विगेप इच्छुक नहीं थे। उनका यह विचार था कि पहले उनकी सेना इन्काल ले ले और तब आजाद सेना उसमें योगदान करने जाय। नेताजीको यह वात वहु । बुरी लगी, और उन्होंने हहतासे कहा कि आजाद सेना आरात प्रवेश के युद्धमें अवश्य ही आगे रहेगी! फरवरीके पहले

सप्ताहमें अर्थात् ४ फरवरी १९४४ को भारतीय स्वतन्त्रता की रुडाई ब्रिड गयी। जापानियोंने अपनी शक्तिभर आजाद सेना द्वारा जिसकी संख्या युद्ध भूमि मे २० हजारसे कम नहीं थी, एक ही सोर्चेपर पूरी ताकत लगानेमें वाथा डाली, किर भी १८ मार्चको खाजाद फौज भारतीय सीमाकी पारकर भीतर दूरतक बुस गयी। कहते हैं कि आजाद सेनाके प्रधान सेनापित कंप्टेन शाहनवाजने भारत भूमि- मनीपुर में सर्वप्रथम तिरंगा भण्डा फहराया था। सीमा पारकर आजाद सैनिकोंने मातृम्मिको साष्टाग नमस्कार किया और भारतकी मिट्टीका चुम्बन किया। वह दृश्य बहुत ही प्रभावीत्पादक रहा होगा, जब सैनिकोंने मारु भूमिकी मिट्टीको हाथमे हे यह शपथ ही होगी कि वे युद्धसे पग पीछे नहीं हटायेंगे और भारतको स्वतंत्र किये विना विश्राम नहीं करें गे। फौज ने टामू, कोहिमा, पालेल और टिड्डिम तथा मोर्चेके दूसरे स्थानोंपर घोर संग्राम किया और अधिकार कर लिया। साथ ही मनीपुरकी राजधानी इम्फाल को घेर लिया गया। विचार यह था कि वर्पा वहीं वितायी जायगी। परन्तु ठीक समय पर जापानियोंने विमानोंकी सहा-चता रोक दी अत: इस सेनाको मनीपुरसे छोटना पड़ा । यह पीछे हटना विमानोंकी कमी, खाद्य और सप्लाई तथा अस्रोंके अभाव के कारण हुआ। परन्तु एक वात निश्चित रूपसे सिद्ध हो गयी कि डचित साधन मिछनेपर भारतीय सैनिक अपने गत्रुओं

#### आजादी का युद्ध

को परास्त कर वाहर निकाल सकते हैं। यहांके पहले ही युद्ध में ब्रिटिश जैसी सुशिक्षित एवं सुसज्जित सेनाको मुंहकी खानी पड़ी थी। साहस, मजवृती, युद्ध कोशलमें भारतीय सैनिक, जिनमें मजदूर, क्लर्क और ज्यापारी अधिक थे,—अद्वितीय सिद्ध हुए। कर्त्त ज्य निष्ठा और वीरता के कितने ही सुन्दर उदाहरण उन्होंने छोडे हैं। फटे पुराने कपड़े पहने और अध पेट सिपाहियों ने गोला चारुदकी कभी और हवाई सहायतासे रित होकर भी पूर्ण रूपसे सुसज्जित ब्रिटिश सेनाको पहली ही लड़ाइयों में पल्लाड़ दिया था। कहा जाता है कि आजाद हिन्द सेना हाथाहाथी युद्ध में अजेय थी। आराकानको पहाड़ियों और इम्काल तथा पालेलकी लड़ाइयों में इनकी युद्ध शक्ति देखकर विदेशी सेनापित चिकत रह जाते थे। आजाद सैनिक ओर भारतीय तथा ब्रिटिश सैनिकोंमें जहां सामना हो रहा था वहा की कुछ घटनाएं बहुत ही रोचक हैं।

#### गुलामीके घी से आजादी की घास अच्छी !

इन्पाल की युद्ध-भूमि में एक और बिटिश सरकार की हुकूमत थी तो दूसरी ओर आजाद हिन्द फीज की। रोनों -सेनाओं के वीच अमराईका एक इस था। उस पर आजाद हिन्द फीज का एक तख्ता लड़क रहा था, जिस पर लिखा था— "हमारे साथ आओ और आजादी के लिये लड़ो" इसके उत्तर में दूसरे सैनिकों ने उसी तल्ते पर लिखा—"तुम लोग जापान

के गुलाम हो। तुम लोग रोटी के लिए मरते हो। तुमः नमक हराम हो। अंगर तुम इघर आ जाओ तो तुमको सदः तरहका खाना मिलेगा।"

आजाद हिन्द फौज ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया,—
"गुलामी के घी और आटेसे आजादी की घास अच्छी है।
हम लोग जापान के टुकड़ खोर नहीं हैं। हम तो नेताजी के
हुक्म से लड़ते हैं।" और इसके बाद ही आजाद हिन्द्र
सैनिकोंने निम्न लिखित गीत गाया:—

सिरपर तिरंगा भण्डा जलवा दिखा रहा है 🚣

कौमी तिरंगे मण्डे ऊंचे रही जहा में हो तेरी सर बुढ़ंदी ज्यों चांद आसमां में।।

तू मान है हमारा, तू शान है हमारी।
तू जीतका निशा हो, तू जान है हमारी,॥

हरङ्क बरार के छव पै जारी हैं ये दुवाएं। कौमी तिरंगा मण्डा हम शोकसे बडाएं॥

> आकाश औ जमींपर हो तेरा बोळवाला। भुक जाय तेरे आगे हर ताज तकतवाला ॥

हर कीमकी नजरमें तू हो निशां अमनका हो ऐशसे मुअस्सर सारा तेरा जहा हो।

> मुश्ताक वे-नवाबी खुश होके गा रहा है सिरपर तिरंगा मण्डा जलवा दिखा रहा है। कौमी तिरंगे मण्डे ऊंचे रहो जहां में।।

#### आजादी का युद्ध

कहते हैं कि इस गीत के बाद ब्रिटिश सेना के भारतीय सिपाही दूसरे मोर्चे पर हटा दिये गये। दूसरी घटना इम्फालके पास की है। पहले के हवाई अड़े के बहुत समीप आजाद हिन्द सैनिक तथा जापानी सैनिक पहुंच चुके थे। विचार यह था कि रात में विद्युत आक्रमण कर इस पर अधिकार किया जायगा। इस समय आजाद सैनिकों के पास राशन की कमी थी। वे जंगली कंद-मूल फल और फुलों पर निर्वाह कर रहे थे। और इसके साथ उनको कुत्र चावल भी दिये जाते थे। हवलदार नवाव खां ने दिल्ली के कोर्ट मार्शल के समक्ष गवाही देये हुए २८ नवम्बर को स्वीकार किया कि "यों तो राशन में चावल, चीनी, नमक और तेल सम्मिछित था। किन्तु मोचपर राशनमें अधिकसे अधिक १० से १२ आउंस तक चावल मिलता था; किन्तु निश्चित कुछ भी नहीं था। कभी कभी तो राशन मिलता ही न था और तब सैनिक पास पड़ोस के जड़लों में चले जाते थे और केला तथा जो भी खाने योग्य फल मिलता था खाते थे।" फीज के कमांण्डर ने इस अवस्था में जापानी सेना-पति से अनुरोध किया कि वे फौज के एक वक्त के भोजन के हिये जापानी फीज भण्डारसे चावल दिला हैं। जापानी सेना-पित ने नम्रता से उत्तर दिया है कि इधर भी चावल की कमी है। किन्तु आज रात हम जहा चल रहे है वहा पर्याप्त चावल हैं। आजाद फौज का सेनापित इस उत्तर से कुछ खिन्न हुआ

# आजाद हिन्द फोज

पर उसने प्रतिज्ञा की कि रात होने के पहले ही वह अपने सिपाहियों के लिये आहार अव श्य लायेगा। इसके बाद उसने अपने हैं। ज्ञापानियों से थोड़े भो चावल नहीं मिल सकते। यदि आप लोगों की सम्मति हो तो इसी समय हवाई अहु पर आक्रमण कर दें और इन ज्ञापानियों को दिखा दें कि हिन्दु-स्तानी सिपाही भृखे रहकर भी युद्ध कर सकते हैं। "ज्ञय हिन्द्" के घोष के साथ सिपाही हवाई अहु पर टूट पड़े। यह आक्रमण इतना प्रचण्ड और आशातीत था कि बिटिश सिपाहियों को अपनी शक्ति के संग्रह करने का भी मौका न मिला और हवाई अहु आजाद सैनिकों के हाथ में आ गया।

मासी को रानों रेजोमेण्ट घायछों की मरहम पट्टी और सेवा मुश्रूपा का प्रवन्ध करती थी। परन्तु इतनेसे हो इस दल की नारियों का हृदय संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने मुभाष वायू से युद्ध क्षेत्रमें जा कर लड़ने की आज्ञा मागी। इस आवेदन पत्र पर उन लोगों ने अपने-अपने रक्तसे हस्ताक्षर किये थे। जिन्होंने रक्त से हस्ताक्षर किये थे उनमे २ महाराष्ट्र ब्राह्मण, २ बंगाली ब्राह्मण तथा २ गुजराती बैश्य परिवार की बालिकार्ये थीं। इन्हें बाद को युद्ध क्षेत्रमे जाकर लड़नेको आज्ञा मिली थी और इन्होंने वास्तव में युद्ध क्षेत्रमें अपना जीहर दिखाया भी था।

### आजादी का युद्ध

इस दल की नारियों ने केवल वन्दूकों से ही युद्ध नहीं किया अपितु नङ्गी संगीनों से भी खुलकर रुड़ाई की थी।

मांसोकी रानी रेजीमेण्ट तथा बालक सेनाकी चर्चा करते हुए नागपुरके श्री गोविन्दराव किर्डेने—आप आजाद सेनाके सदर मुकाममें काम कर चुके हैं, एक प्रेस वक्तज्यमें हालमें ही कहा है कि वाल सेनाके आत्मचातीदल वर्माके युद्धमे मित्रोंके टेंकों के नीचे अपनी पीठ पर माइन (सुरंग) बांच कर लेट जाते थे स्थीर टेंकोंको उड़ा देते थे। कासीको रानी रेजीमेन्टको सदस्याओं ने मोलमीनके निकट मित्र-सेनासे १० घंटे तक संगाम किया था स्थार आघाठ सहन किये थे। मित्र सेनाके पास जहा भारी हथियार आर विस्फोटक थे, वहा महिलाओंने केवल राइफलों और बंदूकोंसे युद्ध किया था और मित्र सैनिकोंका अमगमन रोका था। यद्यपि अन्तमें उन्हें हटना पड़ा, किन्तु इस युद्धसे उभयपक्ष में उनका यश हा गया और यह सिद्ध हो गया कि रेजीमेन्ट केवल दिखाऊ सेना नहीं थी।

आराकान युद्ध में आजाद हिन्द फीज ने जो बीरता प्रदर्शित की थी उसके कारण कई योद्धा "सरदारे जंग" और "बीरे हिन्द" तथा "तमगाए शत्रुनाश" के पदक से विभूषित किये गये। कई नारियों को "सेवके हिन्द" के पदक दिये गये। परन्तु इतना सब कुछ होने पर भो आजाद सेना को विफछता

क्यों मिली, इस पर स्वयं नेताजी ने प्रकाश डाला है जो 'जय हिन्द' पुस्तक से यहाँ दिया जाता है :—

"हमने बहुत देर में लड़ाई छेड़ी। वर्षा ऋतु हमारे प्रतिकृत्छ थी। सड़कें पानी से भरी हुई थीं; और प्रवाह के विरुद्ध निदया पार करनी पड़ती थीं। इसके विपरीत शत्र के पास अथम श्रेणी की सड़के थीं। हमारे सामने एक ही मौका था कि वर्षा के पहले इम्फाल ले लिया जाय परन्तु हवाई सहायता की कमो से ऐसा न हो सका। यदि फरवरी के स्थान पर यह संप्राम जनवरी में छेंडा गया होता तो हमें सफलता मिलती। वर्षा के पहले या तो हमारी सेना ने शत्र को रोका था आगे कदम बढ़ाया। आराकान के मोर्चे और हाका क्षेत्र में हमने शत्रु को रोका और कालादान, टिड्डम, पहेल और कोहिमा में हम आगे बढ़े और यह सब तब हुआ जब हमारे शत्रु संख्या में ११ धिक थे और उनका युद्ध का सामान तथा राशन भी उत्तम था। वर्षा आते हो हमे इम्फाल पर अपना आम हमला रोकना पड़ा। यान्त्रिक सेना की सहायता से इसी समय शत्र ने कोहिमा और इन् श्रंड है लिया। हमारे सामने अव दो ही उपाय थे। हम या तो विष्णुपुर और पहेछ मोर्चे में डटे रहें और शत्रु को आगे बढ़ने न दें अथवा पीछे के सुविधा पूर्ण स्थानों में हट जाये। हमारे पास आवागमनके साधनोंकी कमी. थीं और कठिन स्थानों में सहाई करनेका ढंग दोव पूर्ण था। हमारे

#### आजादोका युद्ध

पास प्रथम श्रेणी के प्रकार कार्य की कमी थी। लाउड स्पीकर भी हमें नहीं मिल सके।" अगस्त के तीसरे सप्ताह में सिपह-सालार नेताजीने वर्षा काल भरके लिये आक्रमणमूलक कार्य बन्द करने की आज्ञा दी। इस युद्ध में निम्नलिखित व्रिगेड छड़े थे:—

सुमाय-गांधी विगेड—एक हिवीजन में चार विगेड रहते थे। इस्पाछ व आराकान मोर्चे में छडनेवाछे प्रथम हिवीजनमें निस्त चार विगेड थे:—समाप विगेड—इसके कमाण्डर कर्नेछ शाहनवाज थे। इनमें कुछ ३३०० सैनिक थे। सैनिकों में अधिकांश संख्या पठानों, सिखों व सिविछ छोगों की थी। आजाद विगेड—इसके कमाण्डर कर्नेछ गुलमारा सिंह थे। इसमें २८०० सैनिक थे। गांधी विगेड—इसके कमाण्डर कर्नेछ इनायत क्यानी थे। इसके सैनिकों की संख्या २८०० थी। नेहरू विगेड—इसके कमाण्डर वर्नेछ गुरुवस्थिहिह हिहन थे। इसमें २००० सैनिक थे। एक विश्वस्य गैर सरकारी सूत्रसे विदित हुआ है कि आजादः फीजक छगभग ३५०० व्यक्ति हताहत हुए।



# नेताजी का परिचय

जाद सैनिक श्री सुभाष बावू को नेताजी कहते हैं। इस सेनाके संगठनसे लेकर युद्ध करने तकका संक्षिप्त

-वर्णन पहलेके पृष्ठों में दिया जा चुका है। उसपर और कुछ कहने के पूर्व नेताजी तथा उनके सहायक नेताओं का भी परिचय जान लेना अच्छा रहेगा। निम्निलिखित पंक्तिया सुभाष वाबू के उस भाषण के आधार पर है जिसे उन्होंने अपना परिचय देते हुए आजाद हिन्द रेडियो से दिया था। यह वम्बईके फ्री प्रेस जर्नलमें प्रकाशित भी हो चुका है। भाषण इस भाति है:—

"सबसे पहले में आपसे अपने बारे में कुछ कहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप सब छोग यह जान छं कि में क्या हूं और मेरा व्यक्तिगत जीवन क्या है। विश्व-विद्यालय की शिक्षा के -बाद १६२१ में मैंने राजनैतिक दुनियां में प्रवेश किया। उस







आजाद सनाकी मूद्रा (सील)





आजाद सेनाका वैज

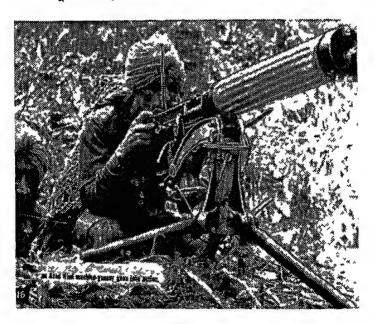

आजाद सैनिकका रुष्ट्यवेघ

समय सबसे मुख्य सवाल यह था—धात महायुद्ध मे भारतीयों नेताजी का परिचय ने क्या किया, उसका परिणाम क्या हुआ, भविष्य के लिये हमें कौन सा अनुभव भिठा और हमने कौन सा पाठ सीखा १" भारत और इंगरेण्डमे हमें यह अनुमव हुआ कि हमारे नेताओं की नीति गलत थी। किन्तु कार्य करने के लिये हम अपने नेताओं पर ही अवलिम्बत थे। हम तरुण और विद्यार्थी वर्ग सम्पूर्ण ह्यसे निराश हो गये। एक यही खयाल हमारे मतमे था—"जो गहती हमारे नेताओंने पिछ्ठे महायुद्ध मे की वह अब दुहरायी न जाय।" हमने अनुभव किया कि यदि मविष्य में हम छोगों को अवसर दिया गया तो वह गछती हम

लड़ाइके चाद का यूरोप-एक बड़ा सवाल और भी था। यूरोपमे लडाईके वाद सन १६१८-१६ के वर्षों में बहुत परिवर्तन नहीं करें ते। हुए। नयी सहतनतें वन रही थीं। चंक जातिके छोग आस्ट्रो-हुंगेरियम साम्राज्यसे असम हो गये। एक दूसरी जाति-पोछ ज्ञाति—ने अपनी सरकार अलग बना ली। जब में यूरोप गया, वहां मुफ्ते हो-तीन भारतीय नेताओंसे मिलनेका अवसर आया। उन होगोने मुम्ने सहाह दी कि यदि में अपनी जन्ममूमिके हिये कुछ करना चाहता हूं तो मुक्ते युद्ध का इतिहास पढ़ना चाहिये। ब्रिटेन के विरुद्ध अपनी लडाईमे तत्कालीन इतिहासके अनुभवोंको उपयोगमे लाना चाहिये। हम लोगोने सीखना और

# आजाद हिन्द फोज

-सममाना ग्रुह किया। इमने यह जाना कि कुछ चे क नेता किस प्रकार प्रचार कार्य के छिये तथा आस्ट्रिया हंगेरीके दुश्मनों से सहायता प्राप्त करनेके छिये बाहर गये। उन्होंने फांस और ब्रिटेन के साथ सहयोग किया और इन दोनों सरकारोंने चेक ेनेताओंको मदद दी, और युद्धके वाद स्त्रतन्त्र सरकारकी स्थापना का उनका हक भी श्रीकार कर लिया। त्रिटेन और फासने उनके प्रयत्नों में हर तरहकी सहायता देनेका आश्वासन दिया। उन्होंने उचित छगन से अपने कार्य प्रारम्भ कर दिये। अपने देशके बाहरके समस्त चेकों को उन्होंने रंगरूट बनाया। आस्ट्रो-हंगेरियन सेनाके चेक जातिके सैनिक, जो शत्रुओंके हाथों वन्दी हए, उन्होंने भी चेक नेशनल आर्मी (चेक राष्ट्रीय सेना) को अपनी सेवाएं स्वेच्छासे प्रदान की। इन सेनामें २० हजार सिपाही थे। त्रिटेन और फ़ाससे भिलकर यह सेना आस्ट्रिया हंगरी और जर्मनीसे छडी। पोछ जातिके छोगोंने भी ३० हजार की सेना संगठित की और उन्होंने युद्धमे भाग छिया। यह उनका सौभाग्य था कि जर्मनी और उसके साथी हार गये, और युद्धके बाद वे (पोछ और जेक जातिके छोग) अपनी सरकार कायम कर सके।

एक ही राहके पश्चिक—कोई कारण नहीं कि हम उसी रास्ते पर क्यों न चलें और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियोंका इतिहास "पड़कर, सम्पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिये न्निटेनके रात्रुओंके

#### नंताजी का परिचय

कंधेसे कंधा मिलाकर युद्ध क्यों न करे। आयरलैंडके लोगोंने भी यद्धसे लाभ उठाया था। सीन-फीन पार्टीकी ३००० सेना थी। देश भरमें उनकी सेनाकी संख्या १० हजार थी। उनकी योजना में कुछ त्रृटि रह गयी जिससे डिव्डिनमें जो विद्रोह उन्होंने उठाया. वह गावोंमें फैछ न सका। किसी प्रकार ८ दिन तक उन्होंने डिच्छन नगर पर अधिकार रखा। यह विद्रोह ईस्टरके दिनोंमें ग्रुरु हुआ। अतएव उसका नाम ईस्टर विद्रोह पडा। सन १६१६ में वह विद्रोह सफल नहीं हुआ। युद्ध के बाद तत्काल सन् १६१६ में यह फिर भड़का। विद्रोहियों के पास केवल ५ हजार सैनिक थे। इस वार परिणाम भिन्ने हुआ। युद्ध समाप्त हो गया था। इन्हें दवाने के लिये इद्गरेंड से सेना -छायो जा सकती थी। तथापि केवल पाँच हजार सैनिकों की चह सेना अपनी लडाई चलाती रही। अन्त मे ब्रिटिश जातिको घटने टेकने पड़े।

असहयोग—गत महायुद्ध के इतिहास के अध्ययन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर सन् १६२१ में हमने भारत में कार्य प्रारम्भ किया था। उस समय महात्मा गांधी ने असहयोग आन्दोलन छेड़ दिया था। खिलाफत कमेटी भी कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर रहीं थी। असहयोग आन्दोलन में इम लोगों ने भी भाग लिया। अंग्रेजों के भयानक दमन के मुकाबले में, राष्ट्र की इज्जत बचाने और अपनी लड़ाई चलाने का

कोई दूसरा जरिया न देखकर हम लोग सन् १६२१ में महात्मा गांधी के अधीन कांग्रेस में शामिल हो गये। हिन्दू और मुसलमान मिल गये थे। किन्तु हम लोग निश्चित रूप से जानते थे कि सद्र अवज्ञा आन्दोलन से भारत को पूर्ण ख-तन्त्रता नहीं मिल सकती। इस आन्दोलन से जनता में राजनैतिक जागृति पैदा हुई। इस आन्दोलन से जनता में राजनैतिक जागृति पैदा हुई। इस आन्दोलन ने जनता को सशस्त्र संघर्षके लिये तैयार कर दिया। यह मेरा व्यक्तिगत मत नहीं, विल्क हन अनेक तरुणों का मत है जो सन् १६२१ में महात्मा गांधी से प्रभावित हुए। कुछ तरुण जरूर ऐसे थे जिनका विश्वास अहिसा में था, किन्तु उनमें से अधिकांश हिंसा के जबर्दस्त समर्थक थे।

हिटलर से मुलाकात—सन् १६३३ में में यूरोप गया। वहाँ १६३६ तक ठहरा। यूरोप जाने का मेरा उद्दोश्य यह अध्य-यन करना था कि वहाँ अब कौन सी घटना घटने वाली है। यूरोप में रहते हुए में बिलिन गया। वहाँ के कुछ सरकारी कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया और फ्युहर हिटलर से मुलाकात की। मैंने उससे यह साफ-साफ पूछा कि वे कव युद्ध ठानने जा रहे हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि वे बिटेन से विलक्षल नहीं लड़ना चाहते। उन्हें आशा थी कि बिटेन द्वारा उनकी मागे पूरी कर दो जायेंगी। वे बिटेन से सुलह करने के प्रक्ष में थे। किसी कदर उन्होंने भारत की स्वतन्त्रता

#### नेताजी का परिचय

के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट की। यह सब कहने का अर्थ यह है कि जब में यूरोप से छौटा तब आगे होने वाली घटनाओं का विश्वास छिये छौटा। जर्मनी मे जो दछ सत्तारूढ़ हुआ, वह सदा लडाई के पक्ष मे था। में स्पष्ट समभा गया कि त्रिटेन जर्मनों की मांगे पूरी नहीं करेगा और ज्यों ही त्रिटेन देख हेगा कि जर्मनों की शक्ति थोड़ी और वढ़ गई है त्यों ही वह नाजियोंसे युद्ध छेड़ देगा। सन् १६३८ में जब मैं यूरोप गया तव मैंने कुछ परिवर्त्त न देखे। जर्मनी समभाने लग गया था कि ब्रिटेन उसकी सम्पूर्ण माँगों की पूर्ति कभी नहीं करेगा। सन् १६३८ के सितन्त्रर में, जर्मनों ने सुडेटन जर्मनों का मामला पेश किया। ब्रिटिश प्रधान मन्त्री श्री० चेम्बर छेन हर हिटलर से सुलह करने म्युनिख दौड़े। एक समय था, जब अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समस्त चर्चाएं छन्डन में हुआ करती थीं। जब मैंने त्रिटिश प्रधान मन्त्री को अपना देश छोड कर जर्मनी भागते देखा तव यह जाना कि त्रिटेन कमजोर होता जा रहा है और जर्मनी मजवृत।

युद्धमें सन कुछ उचित ह—तन मेंने यह प्रचार करना शूरू कर दिया कि यूरोप मे युद्ध अवश्यम्भानी है। भारतीयों का कर्त्त वय है कि वे सानधान रहें तथा ब्रिटेन को अपनी मागे मंजूर करने को विवश करें। और यदि ब्रिटेन अखीकार

ex

# आजाद हिन्द फोज

करे तो भारत छड़ने की तैयारी करे। में जनता में होनेवाली अपने प्रचार की प्रतिक्रियाओं को देख रहा था। मैं जानता था कि मुझे जनता का सम्पूर्ण समर्थन प्राप्त है। किन्तु हमारे नेता दूसरी तरह सोच रहे थे—खासकर महात्मा गांधी। उनकी नीति ठहरने और परिणाम देखने की थी। तथापि हम तरूण उनकी इस नोति से विचलित नहीं हुए। हमने दूने वेग से अपना प्रयत्न और प्रचार प्रारम्भ कर दिया। इमलोग भारत की जनता से कह रहे थे कि निकट भविष्य में जो स्वर्ग अवसर उसके हाथ आयगा, उससे वह पूरा लाभ उठावे।

शिपुरी कांग्रस—मार्च १६३६ में भारत की राष्ट्रीय महा-सभा कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ। मैंने ६ महीने में भारत को सम्पूर्ण स्वतन्त्रता देने और सरकारको इसकी अन्तिम सूचना देने का प्रस्ताव पेश किया और कहा कि यदि हमारी यह मांग उस अवधि के भीतर पूरी नहीं की जाय तो हमें जो, भी शक्ति अपने पास है उसे लेकर ब्रिटेन से युद्ध करने के लिये जनताको तैयार करना चाहिये। ये वातें सुचना के रूप में कही गयी थीं और अगले छ: महीनों में युद्ध छिड़ जाने की पूरी जान-कारी और अन्तराष्ट्रीय परिस्थित की गम्भीरता को अच्छी तरह ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव रखा गया था।

ं निटेन को मजबूर किया जाय—जब सन् १९३६ के सित-म्बर में यूरोप में युद्ध छिड़ गया तब जनता सममने छगी कि

#### नेताजो का परिचय

मार्च में जो कुछ मैंने कहा था वह सही था। उस समय हमारा यह कर्त व्य था कि अपनी तमाम शक्तियांको एकत्रित करके, ब्रिटेन को अपनी मागोंको मंजुर करने को हम विवश करें और यदि इसमें सफलता न मिले तो हम अपनी मांगों की पूर्त्ति के किये लडाई छेड दें किन्तु हमारे नेताओं के विचार और कार्य -इससे भिन्न थे। उनकी यह धारणा थी कि युद्ध कालमें ब्रिटेन कमजोर पड जायगा, और भारत से सहायता पानेके लिये वह इससे समभौता कर लेगा। मैंने, इस धारणा के असंभाव्य दिखानेकी कोशिश की, और वहा कि छड़ाई के समय चाहे ब्रिटेनको जो भी कमजोरी हो, वह भारतमे अपनी शक्ति घटने नहीं देगा। ज्यों-ज्यों वह कमजोर पड़ता जायगा, त्यों-त्यों भारत पर उसकी पकड सक्त होती जायगी। भारतके बिना वह -युद्धको सफलतासे चला ले जानेमे समर्थ नहीं होगा। और ज्यों-ज्यों कमजोर होता जायगा, त्यों-त्यों वह देश के साधनों का -ज्ञोषण करता जायगा ।

मार्च १६४० मे जब काग्रेसका अधिवेशन जारी था, हमने कृदम आगे बढ़ानेकी उम्मीद की। किन्तु गाधीजी अपने पथपर अड़े रहे। वे अब भी प्रतीक्षा करने और परिणाम देखनेकी इच्छा -रखते थे। हम अपने मनको ईस रूपमे तैयार करने छगे कि चाहे जो हो, हमें अपना आन्दोछन जारी कर देना चाहिये। देशभरमे युद्ध-विरोधी आन्दोछन प्रारम्भ हो गया। आन्दोछन

गहरा होता गया। बहुत छोग जेल गये। इसी बीच मुस्ते खबस मिली कि चंकि सरकार कुछ नहीं कर रही है अतएव नवम्बर महीने में महात्मा गांधी स्वयं सत्याग्रह आन्दोलन शुरू करें ने। मैंने सुख की सांस छी। मैं सोचने छगा-अब तमाम दुनिया जान जायगी कि भारत अपनी स्वतन्त्रता के छिये छड रहा है। सब राष्ट्र यह सोचेंगे कि भारत स्वाधीन होने योग्य है। हमें निश्चित रूप से संसार की सहानुभूति प्राप्त होगी। किन्तु मैंने सोचा कि केवल सत्याप्रहके शस्त्रसे हम खाधीनता नहीं ले सकेंगे। सत्याप्रहसे सरकार पर दवाव जरूर पड़ेगा और उससे युद्धोद्योगमें बाधा पड़ेगी, किन्तु इतनेसे ही सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देगी। यह मेरा खयाल था। हमलोग विचार कर रहे थे कि करना क्या चाहिये ? कौन सा नया ढंग प्रहण करना चाहिये ? बमों और रिवाल्वरों से, नौजवान, जो थोडा-बहुत कर सकते थे, वह कर रहे थे। हमलोग इन क्रान्तिकारियों के सम्पर्क में आये। मैं इनकी शक्ति को जानता था। ये लोग ऊ'ची भावनाओंवाले सच्चे क्रान्तिकारी थे। किन्तु इनकी शक्ति और इनके त्याग हमारी मातृभूमि को पूर्ण स्वाधीन करनेके छिये पर्याप्त नहीं थे।

इतिहास की शिक्षा—तब हमने पुनः इतिहास के पनने टटोलने शुरू किये। हमे उनमें अनेक उदाहरण और यथार्थ

#### नेताजी का परिचय

पाठ मिले। एक उदाहरण अमरीका का हमारे सामने था। मैंने यह जाना-ओर इसी निष्कर्ष पर पहुचा भी-कि विना किसी वाहरी सहायवा के, भारत की क्रान्ति सफल नहीं होगी। संयुक्त राज्य (अमरीका) ने फ्रांस से बहुत बड़ी सहायता प्राप्त की थी। दुनिया के इतिहास में, किसी देश के लिये, अपनी स्वतन्त्रता हासिल करनेके लिये, विज्व के अन्य राष्ट्रों की -सहायता हेना, कोई नयी वात नहीं थी। भारत में जो सम्बाद :सिलते थे वे तोड सरोड और अधिकतर प्रचारात्मक हंग के हुआ करते थे। यह करना ब्रिटेन के लिये स्वाभाविक था। भारत मे रहकर वाहर की दुनिया की वस्तु स्थिति समम हेना सम्मव नहीं था। युद्ध का परिणाम क्या होगा, उसकी समाप्ति किस रूपमे होगी; और अन्त में जीत किसकी होगी ? विदेशों में निवास करनेवाले भारतीयों के क्या विचार हैं, भारत की स्वतन्त्रता की लडाई के वारे में वे किस विचार-प्रणाली से सोचते हैं, भारतीय स्वतन्त्रता के युद्ध में किस प्रकार उनकी सहायता प्राप्त की जाय, और क्या यह सम्भव है कि वे ब्रिटेन के शत्रुओंसे कुछ ठोस सहायता प्राप्त कर सकें ? इन्हों प्रश्नों ने हमे यह सोचने को वाध्य किया कि हममे से किसी एक को - भारत से जाना चाहिये। मैंने कुछ छोगों को विदेशों में भेजने की बात सोची। यह काम बहुत कठिन था। हम ·छोगों की गति-विधि की भाति इस कार्य पर भी प्रविदन्य छगे

हुए थे। मैंने यह सोचा कि किसी ऐसे आदमी को भारत छोड़ना चाहिये जिसे अंग्रेज होग सचमुच कुछ सममते हों, और भार-तीय जनता भी जिसकी बातें ध्यान देकर मुन सकती हो। अन्तमें मैंने स्वयं भारतसे वाहर जानेका निश्चय किया।

अनुशन-में उस समय जेल में था। जेल से वाहर निकलना कठिन था। जेल से खिसक पडने से ब्रिटिश खफिया पुलिस के देखते हुए भारत छोड़ना मेरे लिये कठिन हो जाता। अन्त मे मैंने भूख हडताल करने की ठानी। यह निर्णय मैंने अपने दिल को इस बात के लिये मजबूत बनाकर किया कि या तो मर जाऊंगा या जेल से वाहर निकल जाऊंगा। जब मेरा यह निर्णय सरकार को वताया गया, तव अफसरी हलकों में एक हलचल मच गयी, क्योंकि वे जेल में मेरी मौत देखना नहीं चाहते थे। जेल सुपरिन्टेण्डेन्ट आये और उन्होंने सुकसे भूख हडताल न करने की प्रार्थना की। उन्होंने यह तर्क दिया कि यदि सव कैदी भूख हड़ताल करने लग जायं तो वादशाह की सरकार की गति रुद्ध हो जायगी। उन्होंने कहा कि यदि में जेलमें मर गया तो इस घटना के लिये में ही जिम्मेवार रहंगा । ह दिन तक मेरी भूख हड़ताल जारी रही। उन्होंने मुझे जवर्द्स्ती खिलाना चाहा किन्तु में यतीन्द्रनाथ दासकी भांति मर जानेपर दृढ सङ्कलप था। सात दिन वाद गवर्नमेण्ड हाउस मे एक गुप्त

#### नेताजी का परिचय

वैठक हुई। मेरे खास्थ्य के विषय में डाक्टरी रिपोर्ट गम्भीर
' थी अत: वे कुछ करना चाहते थे। एक महीने बाद पुन:
गिरफ्तार कर टेनेका विचार करके उन्होंने मुक्ते जेठ से रिहा
कर दिया। मुक्ते ठीक समय यह सूचना मिछ गयी। इसी बीच
मे मेरे भाग निकछनेकी दुछ व्यवस्था हो गयी और मैं भारतसे
विदा हो गया।

अपनी जन्मभूमि को छोड़ने के बाद मुभे अनेक अनुभव में दोनों पक्षों के रेडियो-सम्वाद सुना करता था। जर्मन अधिकारियों द्वारा मुक्ते यह अधिकार मिल गया कि मैं दूरमनों का रेडियो सम्वाद सुन्ं। यूरोप के समस्त मोरचों और किले-वन्दियों को देखनेका मौका भी मुक्ते मिल गया। अब सवाल यह था कि ऐसी स्थितिमें भारत े छिये क्या किया जाय ? बीन उपाय थे:- (१) युद्ध से अलग और तटस्थ स्थिति में रहना (२) ब्रिटेनके पास जाकर खतन्त्रताकी भीख मांगना, और (३) विटेन के शत्रुओं के साथ मिलकर युद्ध में भाग हेना और स्वतन्त्रता प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करना । ब्रिटेन के रात्रुओं से मिलकर युद्ध करना और ब्रिटिश साम्राज्य के विनाश में भाग हेना ही मुभे ठीक राखा मालूम हुआ। भारत की भीतरी अवस्था बहुत चिन्ताजनक थी। भारत में शक्तियां

निटेन के खिलाफ कुछ कर रही थीं उनका समर्थन करना और उन्हें प्रोत्साहन देना हमार। कर्तन्य था। भारतकी समस्त जनता निटिश सरकार के खिलाफ थी।" वर्लिन से ही पूर्व एशिया के भारतीयों के आह्वान पर सुभाष बायू १६४३ की जुलाई में पहले टोकियो फिर वहासे सिंगापुर आये थे।

पहले के पृष्ठोंमें पाठक देख चुके हैं कि पूर्व एशिया में सुभाप बाबू के नेतृत्वमें भारतीय स्वाधीननाके लिये सैनिक और नागरिक उभय प्रकार का कितना चड़ा संगठन किया गया था। आगे अव यह बतलानेका प्रयत्न किया जायगा कि सुभाष वाबू ब्रिटिश पहरे से निकलकर विदेशोंमे किस अकार पहुंचे।



# मारत के बाहर कैसे निकले ?

र्द परिच्छेद में श्री सुभाप बाजू ने भारत से निकल कर विलेन पहुंचने की चर्चा की हैं; किन्तु वे यहाँ

से निकले कैंधे और जर्मनी में उनका किस प्रकार स्वागत हुआ इत्यादि वार्तों पर उन्होंने इस भाषणमें कुछ भी नहीं कहा। अतः इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों में जो कुछ प्रकाशित हुआ है; रोचक होने के कारण उसका सार-भाग यहा दिया जाता है:—

श्री सुभाषचन्त्र बोस २६ जनवरी सन् १६४१ में भारत से एकाएक ब्रिटिश साम्राज्यशाही को आंखों में धूज मोंक कर कैसे विदेश चले गये यह जानने के लिये भारत सदैव उत्सुक रहा है। विलक्ष सही बात का पता तो लगाना कठिन है; परन्तु सुनी हुई बातों के आधार पर जो संकलन किया गया है उसे हम अपने पाठकों की जानकारी के लिये देते हैं। विलक्ष सही बातों का

पता तो यदि कभी सुभाष वायू का आत्मचरित निकलेगा तभी चलेगा। सब से पहले देशवासियों को ता० २६ जनवरी सन् ४१ को उनके गायब होने का समाचार मिला। इसके पहले इतना ही प्रकाशित हुआ था कि वे (सुभाप वायू) वीमार है और एकान्त में रहते हैं। उनसे कोई मिल नहीं पाता और उनका भोजन भी दरवाजों के सूराख से ही अन्दर रख दियां जाता है। इसके पहले उन्होंने अलीपर जेलमे ही अपनी दाढी वढा ली थी। वे शक्ति के साधक थे, और जब कभी उनपर आपित आती थी या कोई नया कार्य प्रारम्भ करते थे तो वे जगद्जननी माता हुगां की अर्चना अवश्य करते थे। जेल से जब सरकार ने छोड़ दिया तो उन्होंने फिर माताकी अर्चना प्रारम्भ कर दी।

जेलसे होड देने पर भी सरकार ने उनके घर पर कड़ा पहरा बिठला दिया था और वे एक प्रकार से अपने मकान में ही नजर बन्द कर दिये गये थे। कहा जाता है कि एक दिन एक पठान का रूप धारण कर उन्होंने कभी लारी पर, कभी पैदल, कभी बैलगाड़ी पर, कभी रेल पर पेशावर से भारत की सीमा पार की और काबुल पहुचे। उन्होंने अपने गले में पट्टी बांध ली थी और अपने को बीमार बतला कर यह कंह दिया था कि वे बोल नहीं सकते हैं उनके काफिले में दो-तीन सौ पठान हथि— यारों से सुसक्तित सम्मिल्ति थे और वे इस बातके लिये पूरी तरह.

# भारत के बाहर कैसे निकले ?

से तैयार थे कि यदि आवश्यक हो तो वे प्राणोंकी बाजी लगाकर भी सुभाष बावृको सरकारी सीमाके पार पहुंचा देंगे। इस तरह वे काबुल पहुंचे।

भारत सरकार का इस आशयका तोर जिस समय काबुल पहुंचा कि ऐक भारतीय क्रान्तिकारी सीमा पार करनेकी चेष्टा कर रहा है, उसे गिरफ्तार कर लिया जावे, उस समय सुभाष बाबू वहीं पर एक होटल में थे। एक भारतीय सी० आई० डी० अफसरने उन्हें पकड़ा भी पर उन्होंने अपने पास जो उन्ल भी था उसे देकर अपना पिड लुडाया, और वहीं पर एक भारतीय के गृहमें शरण ली। वहीं से वे जर्मन द्तावाससे अपने को बर्लिन पहुंचाने की बातचीत चलाते रहे।

जर्मनी वाले उन्हें जल्दी से जल्दी युलाना चाहते थे, किन्तु दिकत यह थी कि रूस सुभाष वाबू को अपनी सीमा पार करवा देने के लिये तैयार न था। अन्त में काबुल में जर्मन वालों ने एक चाल चली। एक जर्मन यात्री के नाम पास पोर्ट लेकर उसे रोककर उसकी जगह श्री सुभाषचन्द्र बोस को, एक जर्मन वायु-यान द्वारा बलिन भेजा गया। यह भी कहा गया है कि रास्ते में उन्होंने स्टालिन से मेंट की और उनसे भारतीय स्वतन्त्रता के आन्दोलन में सहायता करने को कहा जिसे स्टालिन ने अस्वीकोर कर दिया।

कहा जाता है कि वरिलन वे मार्चके प्रथम सप्ताह में पहुंचे—
'फिर तो विलिन और इटली से उनके भाषण रेडियो पर होते रहे।
वाद में सरकार को सभी वातों का पता लग गया और कहा
जाता है कि जिसकी गाड़ी पर सुभाप वायू ने सीमा पार की
थी वह गिरफ्तार कर लिया गया और जिस हिन्दुस्तानी मित्र के
यहा कावुल में होटल से भागकर उन्होंने शरण ली थी वह भारतीय भी गिरफ्तार कर लिया गया, और अब तक जेलमें है।
नीचे लिखी पंक्तियों से पाठकों को ज्ञात हो जायगा कि जर्मनी
में सुभाष वायू का कैसा स्वागत हुआ था:—

#### जर्भनी में रुभाष वावू

बर्लिन के एक मुसज्जित होटल में एक अमरीकी पत्रकार

ते सुभाप वावृ से भट की थी। उसने पहले सुभाष को फोन
किया, वे उस समय युद्ध समिति से वार्ते करने में व्यस्त थे।
अतः तीन दिन के वाद पत्रकार को उनसे मिलने का अवसर
मिला। और उस भेंट का विवरण उसने इस प्रकार अपने

'भें सुभाव चन्द्र वोस 'से मिलने गया। मिलने के पहले -मुक्ते जर्मन अंगरक्षकों के सामने बड़ी बड़ी मुसीवतों का सामना करता पड़ा। बहुत कड़ी जांच।के बाद मुक्ते जाने दिया गया। -बहां जाते.हो मैं आश्चर्य में पड़ गया। ऐसा माल्स होता था

# भारत के बाहर कैसे निकले ?

कि कोई त्रीक देवता हिन्दुस्तानी पोशाक पहन कर भूल से बीसवीं सदी में आ गया है। बोस हॅसे और मुस्कराते हुए उन्होंने मेरा स्वागत किया। ऐसी मीठी हंसी और ऐसा निश्कल स्वागत मैंने अपने जीवन में कभी नहीं पाया था।

"बहुत दिन हुए लास एंजेल्स के एक हिन्दुस्तानी अध्यापक के यहाँ मैंने बुद्ध को प्रस्तर मूर्त्ति देखी थी। मुम्मे न जाने क्यों माल्स हुआ कि मैं बुद्ध के सामने बैठा हूं। उन्होंने हाथ मिलाया। मुम्मे अनुभव हुआ जैसे मेरी अंगुलियों की नसों में हजारों साल पुरानी रहस्यमयी हिन्दुस्तानी संस्कृति का जादू विजली को तरह भरता जा रहा है।

मुम्ते ईंध्या होती है कि मैं एक हिन्दुस्तानी क्यों न हुआ ? बोस-सा नेता पाकर मुम्ते सब मिल गया होता।"

वर्छिन और हैम्बर्ग के बीच मे एक छोटे से सैनिक पडाव में हिटलर ने सुभाष को आमिन्त्रत किया। जब सुभाष हिटलर के पास गये तो हिटलरने खड़े होकर कहा—"में योर एक्सीलेन्सी (तत्र भवान) का स्वागत करता हूं।" और उसी दिन शाम को सरकार के परराष्ट्र विभाग ने सुभाषको "प्यूहरर आफ इण्डिया" अर्थात् भारत नेता की पद्वी दी। बर्लिन के पत्रोंमे सुभाष के पूरे चित्र तथा उनकी और हिटलर की भेंट का पूरा विवरण छपा।

-कई पत्रोंने उनका जीवन-वृत्तात छापा और दो पत्रोंने भारत की
-स्वतन्त्रता के छिये पृथक् प्रयत्न करने पर सुभाष को वधाई दी।

तीसरे दिन वे हैम्बर्ग गये। यद्यपि उनके आगमन का समा-चार बहुत ही गुप्त रखा गया था, किन्तु फिर भी न जाने कैसे छोगों को माख्म हो ही गया। उनकी स्पेशछ ट्रेन पहुंचने के पहले ही प्लेटफार्म पूरी तरह से भर गया था। ट्रेन रूकते ही हैम्बर्ग के मेयर ने आगे बढ़ कर दरवाजा खोला और उनको एक -ताज गुरुद्स्ता भेंट किया

वाहर कार खड़ी थी। स्टार्म ट्रूपर्स का एक पूरा जत्था हनकी रक्षा के लिये आया था। जब वे मोटर पर बैठे तो नाजी पार्टों के मन्त्रीने आकर कहा—'क्या आप हमारी पार्टी की समा में भाषण देंगे ?" सुभापने क्षणभर सोचा और इसके वाद वह वोले—"नहीं, मैं किसी भी दल विशेष की ओरसे भाषण नहीं कर मकता। फिर भी मुक्ते जर्मन जनता के सामने भारत की समस्या रखनी है। किन्तु आपकी पार्टी की सभा में में आने में असमर्थ हुं।"

दूसरे दिन हैम्चर्ग कारपोरेशन की ओर से सुभाप का स्वागत किया गया। सारा हैम्चर्ग उमड़ आया था। कारखानें, दूकानें, -सड़कें और वन्दरगाहों में विलक्कल सन्नाटा हो गया था। सड़कों पर स्वस्तिक और चर्खावाले तिरंगे मण्डे एक साथ लगे हुए

# भारत के बाहर करेंसे निकले ?

थे। मंचपर एक बड़ा सा ईगल (जर्मनीके मण्डेका चिह्न) था और स्मक्त ऊपर तिरंगे मण्डे लगे थे। लाउड स्पीकरों पर भी खरितक और तिरंगे मंडे बने थे। इन्छ स्टार्भ ट्रूपर्सके स्वयंसेवकोंने टोपियों पर तिरंगे वैज लगा रखे थे। सभा प्रारम्भ होनेके पहले जर्मनीका राष्ट्रीय गान और 'वन्देमातरम्' गाया गया। इसके बाद मेयर ने कहा कि वर्षों पहले सुभाप वावृको देखा था। तब वे केवल सुभाप थे। आज ये प्युहरर आफ इण्डिया" हैं।

सुभापते उठकर इसका प्रतिवाद किया। मीठे क्योंमे उन्होंने कहा—"वर्षा पहले नहीं वरन जन्मसे, वियेना ही मे नहीं वरन हर जगह हर क्षण में केवल आजादी की लड़ाईका एक सिपाही रहा हूं—और वही अब भी हूं—न उससे कम न उससे ज्यादा।"

दूसरे दिन सुभाप वहाँ से एक युद्ध विशेषज्ञ के साथ मोर्चा देखने चले गये। यहा भी श्री सुमाप बाबू ने आजाद हिन्द सर-कार और सेनाका निर्माण किया था। हर हिटलर स्वयं उक्त -दोनों प्रमुख केन्द्रोंका निरीक्षण करने गये थे। भाषण भी दिया था।

जपर कहा जा चुका है कि सुभाष वावृते पूर्वी पशियाके ढंगपर जर्मनीमें पहले ही आजाद हिंद सेनाका संगठन किया था। लिबिया -तथा दूसरे स्थानों पर जो भारतीय सैनिक जर्मनों द्वारा गिरफ्तार

किये गये थे, - वे इसमें शामिल थे। जर्मनी के ड्रेसडेन नामक नगरमें इसका सदर मुकास था। इसमे १२००० सैनिकोंके ८ बटालियन थे। श्री सुभाप वाचुके साथ हिटलरने इसका निरीक्षण कर नमस्कार ग्रहण किया था। सुभाष वावू सादी नागरिक पोशाकमें थे। सिरपर काळी टोपी सोहती थी। हिटलरने आजाद-सैनिकों और जर्मन सिपाहियों की सम्मिलित रेलीमें लगभग १२ मिनट तक भापण देते हुए कहा:- "जर्मन सिपाहियो और स्वाचीन भारतीयो । मैं स्वतन्त्र भारतीय सरकार के अस्थायी प्रधान हिज एक्सलेन्सी हर सुभाषचन्द्र बोस का स्वागत करता हं। वे यहां उन खाधीन भारतीयों का नेतृत्व करने आये हैं, जो अपने देशको प्यार करते और उसे स्वतन्त्र वनाना चाहते हैं। उन्हें सलाह या आज्ञा देना मेरे लिये उचित नहीं होगा, क्योंकि अब वे एक स्वाधोन सरकारके सैनिक हैं। जर्मन सैनिकों और नागरिको । आपको एक वात याद रखना है। आपके प्युहरर (अथात् मुफ्त हिटलर) पर ८ करोड जर्मनोंको हित चिन्ता समर्पित है जब कि हर वोसने ४० करोड भारतीयोंकी हित-रक्षाकी शपथ छी है। अतः आप अपने पगुहररकी भाँति हो इस नयी सरकार और इसके प्रधानके प्रति पूरा सम्मान प्रकट करें और सहयोग दें।" फील्ड मार्शल रोमेलने भी एक बार आजाद हिन्द फीज का निरीक्षण किया था। रोमेछने कहा - में इन सिपाहिमों में

# भारत के बाहर कैसे निकले ?

हिन्दू मुसलमान को अलग-अलग नहीं पहचान सकता। वास्तव में इनका भोजन, पोशाक, भाषा और आकृति समान थी।" पूर्व एशिया के भारतीयों के अनुरोध पर यहां से एक सबमेरिन में वैठकर सुभाष बाबू टोकियो और वहा से सिगापुर गये थे। कहते हैं कि इस यात्रा में १ मास लगा था।

गत ११ जनवरी को कराची से ओरियन्ट प्रेस द्वारा यह संवाद प्रकाशित हुआ है कि जर्मनों के साथ सहयोग करनेवाली इस सेना का विचार पृथक् कोर्ट मार्शल द्वारा होगा। ये सैनिक शीव ही विमानों द्वारा यूरोप से भारत लाये जायेंगे।



Ę

# नेताजी का जादू

र्व एशिया के सभी श्रेणी के नरनारी अपने नेताजी का कैसा सम्यान करते थे, और उनका जनता

पर कितना प्रभाव था—निम्निलिखित पंक्तियों से इस पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। नेताजी का जन्म दिन है। सिङ्गापुर की हिन्दोस्तानी बस्तियों में उल्लास फूटा पड़ रहा था। प्रभात की परेड से लौटकर आजाद हिन्द सेना के सैनिकों ने अपनी पित्नयों से बताया "आज मध्याह में नेदाजी का तुलादान होगा।" तुलादान होगा! तिरंगे फूलों के तराजू में एक पलड़े पर सुभाष और दूसरी ओर चादी, सोना, होरों का ढेर। तरुणियां अपने इस दीवाने भाई की शोभाशाली मूर्ति की कल्पना से पुलकित हो गई, बुद्धाएं अपनी इस बिलदानी सन्तान की सुषमा के विचार से ही गद्गद् हो गई—

# नेताजी का जादू

"और इस अतुल धन राशि का होगा क्या १" एक युवती चे आश्चर्य से पूला।

"होगा क्या ? इस सम्पत्ति का कण कण आजादी के मन्दिर की सीढ़ियों पर विखेर दिया जायगा । इसका नर्रा-जर्रा माता के चरणों पर समिपित कर दिया जायगा।" सैनिक ने उत्तर दिया। उसको पत्नी को एक सखी, जापानी महिला, आद्यर्थ से वोली "अच्छा। हिन्दोस्तानी ऐसा भी करते हैं। आद्यर्थ का देश हैं भारत। हमारे सम्राट का तुलादान होता है तो उसकी सारो सम्पत्ति राज कोप मे चली जातो है।" "नेताजी ने अपना व्यक्तित्व रक्खा ही कहां है ? उनका देश ही उनका व्यक्तित्व है, देवी।" सैनिक ने उत्तर दिया।

"हा भारत में ऐसा ही होता रहा है।" जापानी महिला वोळी—"मेंने इतिहास में पढ़ा था, देखो वह कीन सा राजकुमार था जो अनुल सम्पत्ति, युवती पत्नी को ठुकरा कर मानवता के कल्याण के लिये चल पड़ा था—देखो . .. उसका नाम.......हां चुद्ध-गीतम चुद्ध।" उसने आदर से सर मुकाते हुए कहा। भारत की परम्परा ही ऐसी रही है।"

तुलादानके लिये प्रभातसे ही युवतिया व्यस्त थों। मन्त्र-मुम्ब अभिचार संचालित पुतलियों की भौति वे रेशम के रूमालों में अपने शरीर के स्वर्णभूषणों को समेट रहीं थीं, देश के चरणों में अपित करने के लिये।

मध्याह होते ही अपने आभ्रवणों को लेकर तरुणियां, बृद्धारें वालिकायें उस ओर चल दीं जैसे किसी देवता के मन्दिर की ओर सैकड़ों उपासिकाएं पूजा मेंट हे जा रही हों। तुछादान श्रारम्भ हो गया। मलाया में एक वंगाली डाक्टर के परि-वार की किशोरियों ने शंख बजाये और एक बृद्धा गुजराती महिला ने आकर तराज् पर अपने जीवन भर की संचित सम्पत्ति सोने की ५ ईटें रख दीं। और उसके वाद एक-एक कर सोने के भार से पछडा भरने छगा। आभूपण, सोनेकी मूर्तिया, फूळदान, सिक्के, किसी वस्तुकी कमी न थी। जीवनके दस वारह वसन्त ही को पुलक का अनुमव करने वाली कुमारिया, प्रणय की छज्ञा में लपटी हुई बघुएं, खेत केश वाली, स्वर्ग की छाया मे पलने वाली जर्जर बृद्धाएं सभी स्नतन्त्रता की वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रही थीं। पलड़ा भर गया था, सगर वजन अभी पूरान हुआ था। तुलाका दण्ड अभी समतल न हुआ था। शांख बज रहे थे और बाहर जनता "जय हिन्द" "इन्मलाव-र्ज़िदाबाद" 'नेताजी चिरजीवी हों' के नारे छगा रही थी। "अभी और स्वर्ण की आवश्यकता है !" पास खड़े हुये एक सैनिक ने कहा।

आय-पास खड़ी हुई स्त्रियों ने अपने कानों के छुण्डल खोर हाथों की अंगूठियां उतार कर चढ़ानी प्रारम्भ की । पास खड़ी हुई एक महिला ने अपनी कलाई की सुनहरी रिस्टवाच पलड़े पर

# नेताजी का जादू

चढ़ा दी। पछडा अब भी न मुका—इतने में एक काने से कुछ सिसिकिया सुनाई पड़ीं। कमाण्डर छश्मी बाई और उनकी दो सहायिकायें एक तहणी को थामे हुये इघर छा रही थीं। बह सिसक रही थी—उसका जूडा खुछ गया था, आखें इन्दीबर पुष्प की भाति छाछ थों और सुज गयी थीं।

सुभापने प्रश्न दृष्टिसे छम्मी को ओर देखा। "कछ समाचार आया है कि इस वहनका पित मोर्चेपर शहीद हो गया।" सुभाष ने टोपी उतार छी—स्त्री आई। रोते हुए उसने सुभाषको नमस्कार किया और उसके बाद सिन्दूर से पुता हुआ अपना सौभाग्य चिन्ह शीशफूछ पछड़े पर रख दिया। सभी के नेत्रों में अन्नु डबडबा आये। सुभाषने कहा—"देवता तुम्हारे पद्रज के छिये छाछायित होंगे, बहन।"

स्वर्ण अब भी पूरा नहीं पड़ा था—हतने में एक जर्ज्र हुद्धा स्त्रीने से एक चित्र चिपकाये हुए आई और खड़ी हो गयी। उसने चित्र उतार कर नीचे रख दिया। एक उभरता हुआ तरुण चेहरे यर फूळों की कोमछता, आंखों में सपनों का जाछ, गईन में हिमाछय का अभिमान।

"यह मेरे एकछोते वेटे का चित्र है नेताजी" हृद्धा ने रुंधे इए गछे से कहा—"युद्ध के पहिछे ही सिंगापुर में अंग्रेजों ने इसे फांसी पर चढ़ा दिया था। काश कि विधाताने मेरी को अ

में दूसरा भी फूछ दिया होता तो मैं मा के चरणों में चढ़ा देती।<sup>7</sup> बृद्धा ने चित्र पटक दिया। शीशा चूर चूर ही गया—फोटो निकाल कर हाथ में हे लिया, स्वर्ण-फ्रेम प्रलड़े पर चढ़ा दिया। सुला समतल हो गयी। सुभाप कांपकर खड़े हो गये।

"कौन कहता है भारत आजाद नहीं होगा १ पुत्रहीना मां का वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता।" सुभाषने अककर बृद्धा के पैर छते हुए कहा—तुळादान पूरा हो गया था। एक दूसरी घटना। इस ब्रकार है:—

'नेताजी' की मालाका मूल्य—'सर्वस्व'

आजाद हिन्द फौज वाले सुभाप बोस को 'नेताजी' पुकारतेः थे। इनके भाषण सुननेका उन्हें काफी शौक था। सभामें आने पर उनके गलेमें फूटों का हार डाला जाता था। टैकिन इस हार को सभामें ही नीलाम कर दिया जाता था। एक हार की नीलामीमें एक लाख, दो लाख, दीन लाख, पाँच और सात लख्ड की बोलियां दे दी गयों। एक पंजाबी वेचैन था। वह बोली दे रहा था। मगर बोलियां उत्तरीत्तर बढ़ती जा रही थी। उससे रहा न गया। वह बोल उठा—'मेरी सारा धन सम्पत्ति'। उसर हारको उस युवकने मपटकर ले लिया। उसे उसने अपनी आंखों और सिरपर चढ़ाया और झातीसे लगा लिया। अगले दिन उसने अपना सर्वस्व आजाद हिन्द फौज को अपित कर दिया। और स्वयं भी सेनामें भर्तीं हो गया।

### नेताजी का जादृ

#### धन कैसे आता था ?

धन और उपहार नेताजी के पास सिंगापुरमें निरन्तर पहुंच रहे थे; फिर भी वे इससे सन्तुष्ट नहीं थे। उन्होंने इसके लिये सम्पन्न भारतीय न्यापारियों के पास विशेष अपील की और कहा 'इन खर्यसेवकोंको देखो, जो आजाद हिन्द फौजमें भरती हुए हैं और आवश्यक ड्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि उनमे कितने स्वाचीन भारतको देखने के लिये जीवित रहेंगे। वे तो एक ही विचार से प्रोरित हो रहे हैं कि देशके लिये उन्हें अपने रक्तका आखिरी वृन्द बहाना है। वे तो स्वतन्त्र भारत मे पहुंचने या उसी प्रयत्नमे मार्गमे मर जानेके छिये प्रस्तुत हो रहे हैं। जब आजाद हिन्द सेना या तो विजय या मृत्युके छिये तैयार हो रही है। उस समय इझ धनिक भाई मुमसे पूछते हैं कि हम उनकी कुल सम्पत्तिका १० या १५ कितना प्रतिशत चाहते हैं। मैं फीसदी पृद्धनेवालों से जानना चाहता हूं कि क्या में अपने सिपाहियोंसे यह कहूं कि युद्धमें अपना १० प्रतिशत रक्तदान करना, वाकी वचा हेना। गरीब खेच्छा से और उत्साह के साथ अपना सर्वस्व देनेके हिये आगे आ रहे हैं। साधारण श्रेणीके भारतवासी जैसे जमादार, धोबी, नाई, छोटे द्कानदार और ग्वाले अपने सर्वस्वके साथ आगे वह रहे हैं। उनमें वह-तेरे अपना सर्वस्व देनेके बाद सिपाहियों मे भरती भी हो रहे

हैं। वहुतसे गरीब अपना नगद पैसा देनेके बाद सेविंग बेंक को किताबें भी दे रहे हैं जिनमें इनकी जीवनभर की कमाई संचित है। क्या मलाया के घनी भारतीयों में ऐसे लोग नहीं हैं जो इसी उत्साहसे आगे आयें और कहें यह हमारी बेंककी किताब है। भारतीय खाधीनताके प्रयत्नमे इसका प्रयोग किया जाव। मलाया से में १० करोड़ रुपये चाइता हूं। मलाया में भारतीयों की जो सम्पत्ति है मेरी माग उसका १० वां हिस्सा है।"

समाके अन्तमें जब धन संग्रह किया जाने लगा तब देखा गया ७० टाख डालर उसी समय एकत्र हो गये। आगे के चौवीस घण्टे में जो संग्रह हुआ वह सब मिलकर १ करोड़ २० लाख डालर हुआ। १६४३ के अन्त तक ७७२७६४७ डालर एकत्र हुए थे। सिंगापुर का नम्बर सबसे ऊंचा रहा, जहां २६ लाख ६४ हजार डालर एकत्र हुए थे। इसमें उपहारमें मिले हुए जवाहरात और चाँदीकी वस्तुएं सम्मिलित नहीं हैं। इसका मूल्य भी ८८ हजार डालर अंकित किया गया है। आजाद हिन्द फौज के कर्नल का वेतन २५० रुपया प्रतिमास और मेजरको १८५ रुपया। फौजियोंका वेतन आजाद हिन्द सरकार देती थी परन्तु इसके सैनिक क्रान्तिकारी लंग पर बहुत थोड़े में निर्वाह करते और बची हुई प्रत्येक पाई इण्डिपेण्डेट शिगके फण्डमें दे देते थे।

# जेताजी का जादू

### आजाद बैंक कैसे बनी ?

एक मुस्लिम व्यापारी ने नेताजी को स्वातन्त्र्य युद्ध के लिये नगद, आभूपण और जायदाद कुछ १ करोड का दान दिया था। उस भाईको नेताजी ने सेवक-ई-हिन्द का पदक प्रदान किया। ऐसा पदक पाने वालों मे यह प्रथम था। १९४४ के अप्रैल में नेशनल वैंक आफ आजाद हिन्द का निर्माण हुआ। रंगून मे इसका मुख्य केन्द्र था। वहाँ के एक प्रमुख व्यापारी से बात चीत करते हुए नेताजी ने कहा कि वैंकके विना कोई सरकार चल नहीं सकती। इम्फाछ हाथमें आते ही हम अपने नोट जारी करें गे। और उस समय इस वेंक का मूल्य वहुत बड़ा होगा। च्यापारी ने पूछा कि आप कितने रुपये से इसका प्रारम्भ करें ने ? नेताजी ने ५० छाख मूलधन बताया। व्यापारी ने मुकरा कर कहा कि नेताजी, आप सिर्फ इतना ही चाहते हैं? छीजिये, तीस लाख देना तो मैं अभी स्त्रीकार कर रहा हूं और शेष बीस लाख एक सप्ताह में पहुंचा देने की प्रतिज्ञा करता हूं। इसके बाद बैंक खुछ गया और कारवार होने छग गया। पचास छाख के शेयर जारी किये गये थे जिनमें पचील छाख विक्रीत मूलधन था। वर्मा मे प्रचलित रजिब्द्री कातून के अनुसार यह -रिजस्टर्ड कराया गया था। जनताने इसका इतना स्वागत किया और इसकी साख इतनी बढ़ गई कि तीन स्थानोंमें इसकी शाखाएं

खुछ गई और स्थानों में खोछने की मांग थी। मई १६४५ तक इसका कार्य्य होता रहा। रंगून के पतन के बाद भी आजाद बैंक जारी रहा। ब्रिटिश सेनापित ने इसका जारी रखना पहले तो स्वीकार किया था। किन्तु १६ मई १६४४ को वैंकपर सरकारी अधिकार हो गया। इस समय भी वैंक के पास ३५ छाख रुपये थे। वेंक की पास बुकों समेत यह सब धन सरकार ने जब्त कर लिया। आजाद सरकार के सभी विभागों का खर्च यहीं से चलता था और सिपाहियों के वेतन की आखिरी पाई तक चुका दी गई थी। इसी अकार नेताजी के विस्तृत प्रभाव के अनेकों उदाहरण पाये जाते हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि नेताजी के कारण ही पूर्व एशिया भारतीय जापानी अत्याचारों से बचे रहे। अवः सुभाष बाबू के सम्बन्धमे छुछ अधिक कहते के पूर्व उचित है कि उनके सहकारियोंका परिचय दिया जाय।





मांसी की रानी रेजीमेन्ट की अर्घ्यक्षा कैप्टन डा० लद्दमी स्वामिनाथन्

# स्वाधीनता युद्द के सेनानी

हो के उस ऐतिहासिक लाल किले में जिसमें आजः से २२६ वर्ष पूर्व गैनियल हैमिल्टन नामक एक

स्काटिश डाक्टर आया था और जिसने शाहंशाह फर्ल्शियर को ठीक डसकी शादोंके मौके पर इलाज कर चड़ा कर दिया था। इसके इनाम मे हुगली नदी के तटपर उसे एक कारखाना खोलने की आज्ञा और ३२ सूबो की मन्सवदारी मिल गयी। इसके बाद किस प्रकार अंग्रेज भारतमें आए वह इतिहास का प्रत्येक विद्यार्थी जानता है। १८५७ के गद्र का इतिहास मी लाल किन्ने का एक रक्तरिख्त एष्ट है। सितम्बर १८६८ मे ४० दिन के मुकदमे के बाद हिन्दुस्तान के बादशाह बहादुरशाह को आजीवन कारावास का दण्ड मिला। वे रंगून निर्वासित कर दिये गये जहा नवम्बर १८६२ में उनकी मृत्यु हो गयी। उन पर

#### आज़ाद हिन्द फौज

न्सन्नाट ( न्निटिश सम्राट ) के विरुद्ध युद्ध करने, वगावत करने और यूरोपियनों की हत्या करने का अभियोग लगाया गया था। उस घटना को हुए ८७ वर्ष हो गये। उसी लाल किले की खूनी दीवारों के भीतर भारत के तीन सपूतों पर वही अपराध लगाकर सुकदमा चलाया गया था। सारे भारत का ध्यान दिल्ली की ओर था; क्योंकि इन तीनोंके रूप में समस्त भारत पर न्निटिश अदालत में मुकद्मा चल रहा था। भारत की तीन सुख्य कोमे-हिन्दू मुसलिम और सिखका प्रतिनिधित्व कप्तान सहगल, कप्तान शाहनवाज और लेफ्टिनेट गुरूवस्थ सिंह दिल्लन दिल्ली के लाल किलेमें कर रहे थे।

#### कप्तान शाहनवाज

कप्तान शालनवाज का विशाल डील-डील, गौर वर्ण, बड़ी-बड़ी मूलूँ और मस्ताना स्वभाव सवका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। उनकी फोटो देखकर वरवस मुंहसे निकल जाता है कि सचमुच वे कप्तान होनेके योग्य है। उनका व्यक्तित्व प्रभावोत्पादक है।

रावछिषिडीके एक उच्च परिवार में २४ जनवरी १६१४ को आपका जन्म हुआ था। आपका खानदान सम्राट की सरकार में अपनी अमूल्य सैनिक सेवाओं के लिये प्रतिष्ठित है। आपने -भी वंश की परम्परानुसार देहरादून के सैनिक विद्यालय में शिक्षा

### स्वाधीनता युद्ध के सेनानी

ग्रहण की थी। १६३६ में आपने स्थायी कमीशन प्राप्त किया ' था। फरवरी १६३७ में आप चौबहवीं पंजाब रेजिमेण्ट में नियुक्त कर दिये गये। यह रेजिमेण्ट ब्रिटेन के लिए मलाया और सिद्धापुर में छड़ी थी परन्तु १५ फरवरी १६४२ में जव सिद्धापुर का पतन हुआ तो अंग्रेज भारतीयों को वहीं उनके भाग्य पर छोडकर भाग आये थे। भारतीय अफसर और सैनिक जापानियों द्वारा युद्ध वन्दी वना हिए गये। १७ फरवरी को ही जापानियों ने वहत से भारतीय सैनिकों को छोड दिया और कहा कि यदि वे भारत की स्वतन्त्रताके लिए सैन्य संघटन करना चाहें तो उन्हें आजादी है। कप्तान कियानी और कप्तान मोहनसिंह के नेतृत्व मे एक धैन्य संघटन किया गया - जिसका वास्तविक रूप २ सितम्बर १६४२ को बना। कप्तान शाहनवाज र्खा निसन युद्धवन्दी शिविर के अध्यक्ष थे। आपने अपने साथी अफसरोंको कप्तान मोहनसिंहका आजादीका सन्देश सुनाया और आजाद हिन्द फीजके संघटन में सिक्रय सहयोग प्रवान किया ! परन्तु कप्तान मोहनसिंह ओर जापानियों में अधिक देर तक वनी नहीं-फल्लक्ष वे गिरफ्तार कर लिए गये और भारतीया का सैन्य-संघटन समाप्त प्राय: हो गया। बाद को श्री रासविधारी बोस तथा अन्य प्रवासी भारतीयों के सहयोग से जनवरी १६४३ मे | दोवारा सैन्य-संघटन प्रारम्भ हुआ । कप्तान शाहनवाज ने पोर्ट डिक्सन, पोट खोटेनहम् आदि स्थानोंसे अपने साथी अफ-

## आज़ाद हिन्द फोज

न्सरों को सममाकर और उन्हें आजाद हिन्द फीजका उद्देश्य व्यतलाकर सैन्य संघठन किया था। मई १६४३ में एक सैनिक व्यूरो बना जिसके आप अध्यक्ष वनाये गये। जून १६४३ में श्री सुभाषचन्द्र वसु ने आजाद हिन्द फीजका नये सिरेसे संघटन किया। और उसे यह नाम दिया। अक्तूबर १६४३ को सिंगापुर में स्वतन्त्र भारतीय राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई जिसमें कप्तान शाहनवाज भी मन्त्रों थे। कप्तान शाहनवाजका व्यवहार अपने सहयोगियोंके साथ वहुत अच्छा था और वे अपने देश-वासियोंके कघ्टसे दुःखी होते थे ओर हर प्रकार से उसे दूर करने की चेध्टा करते थे। उनकी डायरी से पता चलता है कि जापानी आजाद हिन्द फीज के सिपाहियों के लिये पूरा राशन तक नहीं देते थे—शाहनवाज इससे वहुत दुखी हुए और उन्होंने लिखा पढ़ी कर सैनिकोंके लिये खानेका इन्तजाम किया।

कतान शाहनवाज अत्यन्त धीर और स्थिर बुद्धि से काम करते हैं। इसका इसोसे स्पच्ट पता छग जाता है कि जब ४ मई १६४६ को जापानी आराकानके मोरचे पर से माग खड़े हुए और आजाद हिन्द सेना बिटिश सेना से चारों ओर विर गयी तो भी कन्नान शाहनवाज बिना मोजन पानी तथा युद्ध-सामन्नी के छड़ते रहे। २१ करवरी १६४६ को आप पोपा से अन्निम मोरचे के छिये रवाना हो गये। २२ फरवरी को कोक पेंडांग में पहुंचकर आप छेफ्टनेन्ट डिल्डन और कतान सहगठ से मिछे।

## स्वाधीनता युद्ध के सेनानी

आपने दोनों सेना नायकों को नये आदेश दिये। मई १६४४ में आसाम और आराकान में मोरचे पर जापानी सेना आजाद हिन्द फीज को घोखा देकर भाग गयी। आजाद हिन्द फीज चारों ओर से घर गयी। कप्तान शाहनवाज कई दिनों तक -जंगलों मे अन्न जल विहीन घूमते रहे। उनके चारों ओर गोलियों की बीलारें होती थां। अन्तमे १७ मई १६४५ की णाम को है बज़े सीताबिनजिक्स नामक गाँव में आप गिरफ्तार कर लिये गये—और पेगू जेल में भेज दिये गये—बाद मे आप दिल्ली लाये गये जहां आप पर सम्राट के विरुद्ध युद्ध चोषणा करने के अपराध में मकदमा चलाया गया। कतान शाहनवाज सुभाष विगेड के, जो छापा मार सैनिकोंका संघटन था, कमाण्डर थे। यह त्रिगेड इम्फाल के मैदान में लड़ी थी। एक समय कप्तान शाहनवाज खा को इम्फाल के युद्ध में स्वयं अपने भाई के विरुद्ध छड़ना पड़ा था। इस समय शाहनवाज -खा के परिवारके हेर सदस्य विटिश भारतीय सेनामे हैं।

#### कप्तान सहगल

अमर शहीद भगत सिंह की स्मृति करानेवाला कप्तान सहगल का चेहरा अभी नौजवानी के तेज से चमक रहा है। आप अपने दोनां साथियों से छोटे हैं। आपकी अवस्था केवल २८ वर्ष की है। आप लाहीर हाई कोर्ट के भूतपूर्व जज अच्छराम के सुपुत्र हैं।

### आजाद हिन्द फौज

देहरादून के सैनिक विद्याख्य में शिक्षा प्राप्त कर आप १० बळूच रेजिमेण्ट में फरवरी १६४० में नियुक्त किये गये। आप बहुत इंसमुख और जिन्दा दिल हैं। लेकिन देशभक्ति आपमें कृट कृटकर भरी है। अपने साथियों को हिम्मत हारते देखकर आप गुस्से से उबल पड़ते थे और कठोर अनुशासन से काम लेते थे। लेकिन उसी तरह बहादुरी का जौहर दिखानेवालों की आप नेताजी सुभाष से सिफारिश करते थे और उन्हें बहादुरी का मेडल दिलवाते थे। इरावदी के मोर्चेपर जब लेफ्टिनेण्ट दिल्ला की कमान कमजोर पड़ती दिखायी दी तो आपने फौरन यथा-शिक्त उसने मदद की। बर्मा-आसाम के युद्ध क्षेत्र में आप पोपोध्या पहाड़ी की रक्षा में लगे थे और उसकी तबतक रक्षा करते रहे जबतक लेफ्टिनेण्ट दिल्लन निरापद नहीं हो गये। आप २८ अप्रैल १६४५ को गिरफ्तार किये गये थे।

स्वतन्त्र भारत सरकारमें आप युद्ध मन्त्री के पद्पर थे। आप पर कामाडुक-पेडाग और पोपा के क्षेत्रमे सम्राटके विरुद्ध युद्ध करने तथा चार न्यक्तियों को मृत्युद्ग्डकी आज्ञा देनेका अपराध खगाया गया था। ६ नवम्बर को छाछिकछे के मुकदमें में उस समय करुणोत्पादक दृश्य उपस्थित हो गया था जब भैयादूज के दिवस कप्तान सहगछ की बहन ने भाई के छछाट पर रोरी का तिछक छगाया था।

#### स्वाधीनता युद्ध के सेनानी

#### ेकप्तान ढिल्लन

आजादीके इस दीवाने ने सिख होते हुए भी केश नहीं रखे। शायद वे भी उस दिन की स्मृतिमें भेंट चढ़ा दिये गये हैं जब हम सबका प्यारा भारत स्वतन्त्र होगा। लेक्टिनेन्ट ढिल्लनकी अवस्था ३० वर्ष की है। ४ अप्रैल १६११ को लाहीर जिलेके अलगों नामक स्थानमें आपका जन्म हुआ था। आप केवल कुशल सैनिक ही नहीं गम्भीर विचारक भी हैं। अपमे भविष्यकी जरा भी चिन्ता इस 'जय हिन्दं' सेनाके वीरको नहीं—यह मस्त पड़ा लाल किलेमे यही सोच रहा था कि क्यों और किस कारण से वे लोग असफल हो गये। इसमें निराशाकी भावना नहीं, विचारोंका संघर्ष था।

आपने भी देहरादूनके सैनिक विद्यालयमें शिक्षा प्राप्त कर अपने १६४० में स्थायी कमीशन प्राप्त किया था। कप्तान शाह-नवाजकी तरह आप भी प्रारम्भसे ही आजाद हिन्द फौज के संगठनमें दिल्लचस्पी लेते रहे हैं। तायदिंग और जितरामे अपने साथी युद्ध-वन्दियोंके बीच आपने अपने पवित्र उद्देश्यका बहुत प्रचार किया। आप अच्छे संगठनकर्ता हैं परन्तु आपको अनुशासन इतना प्रिय है कि विश्वासघाती और कायर सैनिकोंसे आप बहुत कठोरतासे पेश आते थे। बहादुर सैनिकों, को आप पुरस्कार देते थे। आपकी कमानमे ही इरावदीके कठिन मोर्च की

रक्षाका भार था। आप अपना कर्त्रहरू पूरा करने और भारत स्वतन्त्र देखनेके लिये इतने लालायित थे कि असफल हो जाने पर आपको वहुत धका लगा। आपने असफलताकी सारी जिम्मेदारी अपने सिर लेकर नेताजीको दु:ख भरा पत्र लिखा— कि शब्द नहीं, केवल आसू ही मेरे हृद्यकी व्यथाको प्रकट कर सकते हैं। ये शब्द आपका परिचय स्वयं देते हैं। लेक्टिनेष्ट हिलन आजाद हिन्द फीजके नेहरू हिगेडके कमाण्डर थे।

आप विवाहित हैं। आपको पत्नो भी छाछिकछेंमें पितका मुकदमा सुनने आती थी। हैपिटनेण्ट ढिइन पर सम्राट के विरुद्ध युद्धके अतिरिक्त चार व्यक्तियोंकी हत्याका अभियोग भी छगाया गया था।

सारा भारत इन राष्ट्रवीरों पर मुकद्मा चळानेके कारण दुःखी और क्षच्य था और संतप्त हृदयसे उस दिनकी प्रतीक्षामे था कि जब कप्तान शाहनवाज, कप्तान सहगळ और छेफ्टिनेण्ट ढिह्नन सम्मान सहित रिहा दोकर फिर देशवासियोंके बीच आ जायंगे।

#### डा० लक्ष्मी स्वामीनाथन

कांसीकी प्रसिद्ध रानी छक्ष्मी वाई १८५७ में अंग्रेजोंके राज्य को समाप्तकर कांसीपर अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित करनेके छिये छड़ीं। उन्होंने सफलता और असफडताके विविध दृश्य देखे--परन्तु

## स्वाघीनता युद्ध के सेनानी

न्मारतके पुरुषों और स्त्रियोंके दिलों मे अपनी वीरताकी कहानियाँ अमर कर गयों। पठित और अपित सभी श्रेणी के भारतीयोमें उनके लिये आदर का भाव वढ़ता ही जा रहा है। उनकी कथाओं से लोगोंको चेतना मिलतो हैं। वे भो स्वतन्त्रताके लिये उनके अनु-सरणकी भावना वनाते हैं। श्रोयुत सुभापचन्द्र वसुने इस स्वाभाविक मनोवृत्तिका लाभ उठाकर रानी लक्ष्मी के नामपर आजाव हिन्द फीजका एक स्त्री रेजीमेन्ट वना डाला। सौभाग्व से जलते हुए अंगारे के समान अपने विचारों से साथियोकी टोलीको मट्टी समान तेजस्वी वनाकर आजादी के लिये दीवाना बनानेवाली डा० लक्ष्मी स्वानीनाथन श्री नेताजीको मिल गयों।

आपके नेतृत्व मे रानो कासो रेजीमेन्ट दलका संगठन हुआ था। यह दल १६४५ के अप्रैल तक काम कर्रता रहा। आपके न्दलको रित्रया, समो प्रकार के आधुनिक अरत-शरत्रोंका चलाना सीख चुकी थों। वे युद्ध क्षेत्रमे लड़ने के लिये तैयार थीं, और लड़ों भी थों। जिसकी रिपोर्ट पिछले एड़ों मे पाठक पढ़ भी चुके हैं। रंगून पर जिटिश अधिकार के बाद अप्रैलमे यह दल तोड़ दिया नाया और अधिकाश स्त्रियाँ रंगूनसे चली गर्यों।

आप भी टाग्के जापानी अस्पतालसे पकड़कर रंगून जेल्लमे रखी
-गर्यो । परन्तु आप के कारण जेल्लमे और जेल के बाहर भारतीय
-सेनिकों में भयंकर अशान्ति फैलने लग गयी। अधिकारी वर्ग

#### आजाद हिन्द फोज

तंग आ गये थे और सैनिक विद्रोह की आशंका से डर गये थे— इसके बाद फिर आपको छोड़ दिया गया।

१९४५ की २१ अक्टबरको आजाद हिन्द सरकारकी स्थापना का दिन था। आपने एक मित्रके घर जाकर थोड़े से छोगोंके सामने भाषण दिया । बस आग भड़क उठी । ५ हजार भारतीयः इकट्टे हो गये और फिर आपने खुले मैदानमें भाषण दिया। आपने कहा कि आजाद हिन्द फौज जिस उद्देशके लिये बनी थी-हम डसे अभी तक पूरा नहीं कर पाये हैं। अतः स्वतन्त्रताका हमारा प्रयत्न चालू रहेगा। इस भाषण पर आपको फिर बोलनेसे मना किया गया-पर आपने इस आज्ञा को मानने से अस्वीकार किया। यह वह स्वरूप है डा० लक्ष्मी स्वामीनाथन का जो ब्रिटिश साम्राज्य को कायम रखमेकी चिन्तावालों को भयानक प्रतीक होता है। आप हमेशा बातचीत में मित्रोंमें प्रचार करती रहती हैं। आप उस दिनकी प्रतीक्षा कर रही हैं जब आजादी का कार्य पूरा हो जायेगा। आप चाहे उनसे सहमत हों या न हों किन्तु वह इस खुले विद्रोह से ही भारत स्वतन्त्र होगा-ऐसा मानती हैं। आप हमेशा भारतकी स्वतन्त्रताके लिये उत्साह और साहस के साथ प्रयत्न करनेके लिये छोगोंको वैयार करती रहती हैं। आपकी भावना और प्रयत्नका बहुत गहरा असर पहता है। आपके समान नीर, धीर और निडर स्त्री मैंने नहीं देखी-

#### स्वाधीनता युद्ध के सेमानी

चेसा एक ब्रिटिश सैनिक अफसरने कहा था। आपकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठाको सभी ब्रिटिश अफसरों पर छाप है।

आप आजाद हिन्द सरकारके मन्त्रिमण्डलमें भी थीं। आपको संमाज-सुधार और विकित्साका विभाग मिला था। आपका बक्तव्य आजाद हिन्द फौजके छिये सचा और ठीक माना जा रहा है। आपने बताया कि "आजाद हिन्द सरकारने टैक्स लगा-कर घन नहीं एकत्रित किया था। न जापानियोंसे सहायता छी न्यी । सिपाहियोंसे किसी प्रकारका भेदभाव न था। खाना-पीना भी सबका एक साथ होता था। एक ही साथ पकता था और सव खाते थे। हिन्दू और मुसलमानमे भी कोई भेद न था। अब एकतां और संगठनके सूत्रमे बर्मा और भारतको भिलानेका प्रयत कर रही हू। सरकारी भारत सेनाके आनेसे भारतीय और वर्मी कोसों दूर होते जा रहे हैं। आजाद हिन्द फौजने दोनों देशोंको एक कर दिया था। इस दोनों को अपनी कठिनाइयों में एक साथ रहने की आशा थी।" उनके कमरेमें महात्मा गांधीका चित्र टंगा रहता है। साथ ही दूसरा चित्र कबीन्द्र रवीन्द्रका **ब्हता है। इस ली में नेतृत्वके छिये महान और आवश्यक गुणों** का समुद्र लहरा रहा है। जिसकी माग आजके भारतके संवर्धमें अत्यन्त उत्सुकता से हो रही है। परन्तु लेद् है-ब्रिटिश -साम्राज्यकी रक्षाके विचारसे बने रक्षा कानूनके अनुसार आपको वर्माके शान स्टेटके को छावामें पकड रखा गया है।

#### आजाद हिन्द फोज

कुछ आपका ऐतिहासिक परिचय भी दिया जा रहा है-

- (१) अक्टूबर १६४३ मे श्री सुभाषने रानी मांसी रेजीमेन्ट-का संघटन किया। आप इसकी कप्तान नियुक्त की गर्यी।
- (२) आप १६३७ में मद्रास विश्वविद्यालयसे डाक्टरीकी हिंगी प्राप्तकर १६४० में सिंगापुर चली गयीं। वहां प्रे किटस कर रही थीं। १६४२ में वहां जापानका अधिकार हो गाया। आप मिन्रास की प्रसिद्ध कामें स कमीं श्रीमती अम्मा स्वामा नाथन एम० एल० ए० (केन्द्रीय) की पुत्री हैं।
- (३) आपके परिवारमे उनकी माता, दो भाई और एक बहिन है। ये छोग भारतमे ही हैं। आपका पत्र व्यवहार परि-बारवाछोंसे वरावर होता रहता है। आप स्वयं भारत आने के लिये तहप रही है।
- (४) एक ब्रिटिश अफसरने प्रश्न किया था कि—यदि में मोर्चेपर मिलता तो आप क्या करती ?

"मैं गोछी मार देतीं।"

यह आपका शानदार उत्तर भारतमे विख्यात हो चुका है। आपमें वीरता, ध्येय निष्ठा, सबाई और कर्मशीलता आदि अमूल्य गुण हैं जिनके कारण भारतमे आपके लिये अमूल्य स्थान है। प्रमु, आपको हमारे साथ स्वतन्त्रताकी प्राप्तिमे सफल करे। आजाद हिन्द फौजका मुगन्धमय पुष्प- विचित्र है। जो खर्य बगीचा लगाता है और हजारों पुष्पोंको विकसित करने का सामर्थ्य रखता है।

#### स्वाधोनता युद्ध के सेनानी

#### राजा महेन्द्र प्रताप

भारत के सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी राजा महेन्द्र प्रतापका जनम संयुक्तप्रान्त के मुरसान स्थानमे १८८६ में हुआ था। आप मुर-सानके राजा वहादुर घनस्याम के सुपुत्र है। आपको हालीराज राज्यके राजा हरनारायण सिंह ने गोद ले लिया था। १० वर्षकी अवस्थामें आपके पिताका देहान्त हो गया था अतः आपके पिता का राज्य कोर्ट आव-वार्ड्सके अधीन हो गया। आपने अलीगढ कालेजमें उच शिक्षा प्राप्त की थी। एक अंग्रेज प्रोफेसर के व्यव-हारके विकल्ल कालेज में हड़ताल हुई। महेन्द्र प्रताप उसके नेता थे। हड़तालकी समाप्तिपर फिर आप कालेज नहीं गये।

१६ वर्षकी अवस्थामें महेन्द्र प्रतापने जिन्दके राजा की छोटो बहनसे विवाह किया और १८ वर्ष की अवस्थामें आप पत्नी सिंहत यूरोप-यात्रा को चल्ने गये। यूरोप में आप अनेक शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण करते रहे और लौटने पर वृन्दावन में अपनी पत्नीके नामपर प्रेम महाविद्यालयकी स्थापना की। आपने इस विद्यालयको पाँचगाव, १० लाख रुपये और वृन्दावनका अपना महल दे दिया। १६१२ में यूरोप की द्वितीय-यात्रासे लौटने पर आप इसी विद्यालय द्वारा राष्ट्रीय जागृतिके उद्देश्यसे रचनात्मक कार्य करने लगे।

१६१४ में प्रथम महायुद्धके प्रारम्भमें आप फिर यूरोप चले गये और वहां विदेशी शक्तियोंकी सहायता से भारतकी स्वाधोनताको

### आज़ाद हिन्द फौज

चेट्टामें रत हुए। जर्मन मम्राट कैसरका पत्र छेकर आप तुर्कीकी राह इण्डो जर्मन मिशन का नेतृत्व करते हुए अफगानिस्तान आये और अमीर अन्दुर्रहमान से वातचीत कर फिर जर्मनी चहे गये। कैसर ने अमीर को भारत पर आक्रमण करने की सलाह देते हुए अपनी पूर्ण सहायताका आश्वासन दिया था। उसी समयसे आप ब्रिटेन द्वारा वागी करार दिये गये और भारत का द्रवाजा आपके लिये वन्द कर दिया गया।

अफगानिस्तान के अमीर अमानुल्ला आपके अभिन्न मित्र थे। आपने अफगानी नागरिकता प्राप्त कर ली और विभिन्न देशोंमें अफगानिस्तानके प्रतिनिधिके रूपमें घूमते रहे। वरलिनसे आपने 'वर्ल्ड फेडरेशन' नामक अंग्रेजी पत्रिका का सम्पादन भी किया था।

बहुत वर्षों तक आप अज्ञातवासमें रहे। मास्को और कायुलमें आपके होनेकी अफवांह सुनी जाती थी परन्तु वादमें आप जापान चले गये। वहां भी ब्रिटिश राजदूबने जब आपको परेशान किया, तब आपने कहा कि आप (राजा महेन्द्रभताप) ब्रिटिश ,नहों वरन अफगान नागरिक हैं। आपने होनोल्ल्ल् में आर्यन सेना की स्थापना की और भारतको स्वतन्त्रता तथा विश्व की समानंता और एकताके लिये लगातार प्रचार करते रहे।

जापान को पराजय के बाद जेनरल मैकआर्थर ने आपकी गिरपतारीका आदेश दिया। १५ सितम्बर को जापानी अधि-

#### स्वाधीनता युद्ध के सेनानी

कारियोने राजा महेन्द्रप्रतापको अमेरिकनोंके सुपुर्द कर दिया। इस समय यह ज्ञात नहीं है कि आप कहा और किस स्थितिमें हैं।

# स्वर्गीय श्री रासबिहारी बोस

भारतीय स्वाधीनता लीग के अध्यक्ष तथा बाद में श्री
सुभाषचन्द्र वोस की आजाद हिन्द सर कारके सर्वोच सलाहकार
श्री रासविहारी वोसको मृत्यु महायुद्धके वीचमें ही जुलाई १९४४
में टोकियोमे हुई।

सुदूरपूर्वमे भारतीय स्वातन्त्र्य आन्दोळन के आप अग्रणी थे और सच पूछा जाय तो रासिवहारी ही आदोळनके जन्मदाता थे। १६१२ मे भारतकी नयी राजधानी दिल्लीमें लार्ड हार्डिंगके जल्क्स पर श्री रासिवहारी वोस तथा उनके साथियोंने (रोळट कमेटी की रिपोर्ट के खनुसार) वम फेंका था। आपके साथी श्री अवध्य विहारीळाळ और मास्टर अमीरचन्द को दिल्ली पड़यन्त्र केस मे १६१४-१५ में प्राणदण्ड दिया गया था। श्री रासिवहारी की गिर-प्तारी के लिये १२०००) रुपयेके इनामकी घोषणा की गयी तथा आपके चित्र हिन्दुस्तान भरमें बांटे गये थे। इसके बाद १६१६ तक आप वनारस और छाहौर से पड़यन्त्रकारी आन्दोळनका संचालन करते रहे और फिर जापान चले गये। भारत से विना पासपोर्ट आपका जापान चला जाना वैसा ही था जैसा श्री सुभापका जिटिश गुप्तचरों के देखते देखते भारतसे बाहर निकल

### आजाद हिन्द फौज

जाना । आपने चीनसे भारतमें शस्त्र भेजनेकी भी चेष्टा की परन्तुः रास्तेमें ही त्रिटिश जासूसों द्वारा जब्त कर लिये गये। त्रिटिश अधिकारियों की प्रार्थना पर जापानियोंने आपको पांच दिन के भीतर शंघाई से निकल जानेका आदेश दिया। उसके बाद श्री रासविहारी आठ वर्ष तक अज्ञात वासमें रहे।

प्रकट होनेके बाद आपने जापानमे भारतीय खातत्त्र्य छीग की स्थापना की । आपने भारतीय समस्याओं पर जापानी भाषा में पाच पुस्तकें लिखों हैं तथा श्रो सुन्दरलालकी पुस्तक 'भारत में अंग्रेजी राज्य" का जापानी भाषामे अनुवाद भी किया है। आपने जापानी भापामें भारतीय समाचार पत्र भी निकाला था। और टोकियोमें शिव-मन्डिरकी श्थापनाके लिये चन्दा भी जमा किया था। भारतकी त्रिटिश सरकारकी ओरसे उनके विरुद्ध यह आज्ञा थी कि वे जब भारत में आयें तो उन्हें फाँसी दे दी जाय। उनकी मृत्यूसे भारत का एक सबा क्रान्तिकारी दुनियां से खर गया। आजाद सेनाके अन्य सेनानायकों वे कैप्टेन मोहन सिंह—आप कप्रथला राजवंश से सम्वन्धित हैं, और कैप्टेन बुरहानदीन-आप चित्राल के मेहतराके भाई हैं, का भी स्थान सहत्वपूर्ण है। आप दोनों भी दिलीमें बन्द हैं और परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

### स्वाधीन युद्धके सेनांनी

#### कर्नल भोंसले

कर्नल जगन्नाथ भोंसले का जन्म १६०६ मे सावन्तवाडी राज्यके तिरोडी गावमे हुआ था। आप उस भोंसले वंशके रत हैं जिसमें छत्रपति शिवाजी जैसी महान विभूतिका जन्म हो चुका है। सावन्तवाडीमें प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करनेके वाट आप टेहराट्न के मिलेटरी कालेजमे भरती हो गये। यहाकी ट्रोनिंग समाप्त करनेके वाद आप १६२६ में इंगलैण्ड के एंडर्ट कालेजमें भरती हुए। आपकी योग्यता और चातुरी की सभी सम्बन्धित जनोने प्रशंसाकी है। १६२८ में आपने क्वेटा स्थित लड्डाशायर रेजीमेट में प्रवेश किया और वहासे एक वर्ष वाद रायल मराठा इन्क्ंन्ट्री 🗦 आपकी वद्ही हो गयी। १६४० मे आप हेक्टिनेन्ट एडजूटेप्टके पद्पर पहुंचे और कोनूरमे नियत किये गये। यहीं पर उन्होंने तूफानी सागरकी तरंगोमे डूवते हुए दो उत्र पटाधिकारी यूरोपियन सैनिकों शे प्राण रक्षाकी थी। आपके इस कार्यकी वड़ी सुख्याति हुई और सम्राटने इस वीरताके लिये आपको एक मेडल प्रदान किया। १६३७ में कर्नल भौंसले कप्तान वनाये गये और उसी वर्ष सन्दनमे राजितळक होने वाले उत्सवमे सन्मिलित हुए। इंगलैण्डसे लौटने-पर आप जनरल स्टाफकी ट्रेनिंगके लिये चुने गये। आप पहले भारतीय हैं जो इस कार्यके लिये चुने गये थे। यहांकीशिक्षासमाप्त-कर आप वरेली स्थित जनरल स्टाफमे नियत किये गये और वहीं से जनरळ स्टाफके अन्तर्गत हेफ्टीनेण्ट कर्नळ वनाकर सिंगापुर भेजे

### आज़ाद हिन्द फौज

नाये। सिंगापुरके पतनके पश्चात् आपने आजाद सेनामें प्रवेश किया और इतनी उन्नित की कि उसके चीफ आफ स्टाफ बनाये गये। उन्होंने आजाद फीजके सहस्रों भारतीय अफसरोंको शिक्षा दी है।

जापानी आत्मसर्पण के बाद आप बैंकाकमें पकड़ कर भारत लाये गये, किन्तु अभी तक आपपर मामला नहीं चलाया चला। आपके कई भाई वंधु वड़ीदा और सावन्तवाड़ीके सेना विभाग के ऊ वे पदों रर है। आप सिन्धिया राजवंश्रसे सम्बन्ध रखते है। आपको धर्मपत्नी चिन्द्रका वाई वहुत ही ऊंचे कुटुम्ब की हें और वड़ीदा, कोल्हाउर ओर सावन्तवाड़ीके राज्य परिवारोंसे आप घनिष्ठ रूपसे सम्बन्धित हैं। आपके तीन लड़िकयाँ हैं जिनमें सबसे।वड़ी ११ वर्षकी है। पुत्रियों समेत आपकी धर्मपत्नी -का निवास इन दिनों बड़ीदामें हैं। आपका शरीर बहुत ही सुन्दर वना हुआ है ओर एक सैनिकके सर्वथा योग्य है। आपका स्वभाव -बहुत ही सादा और चरित्र उत्तम है। मराठीके अतिरिक्त अंगरेजी, हिंदी और उर्दूपर भी आपका अच्छा अधिकार है। आप क्रिकेटके अच्छे खिळाड़ी है । आपको ८५ वर्षकी वृद्धा माता श्रीमती गङ्गाबाई सावन्तवाड़ोवे अनने : दिन अननी कुछड़ेवी माता भवानी की प्रार्थनामे विताती हैं कि जिससे अपने पुत्रके साथ पुन: मिछ सकें। परमेश्वर करे उनको प्रार्थना सफछ । और वे अपने हृद्य के -दुकड़ेको अपने हृदयमें पुनः **लगानेका अवसर पाये' ।** 

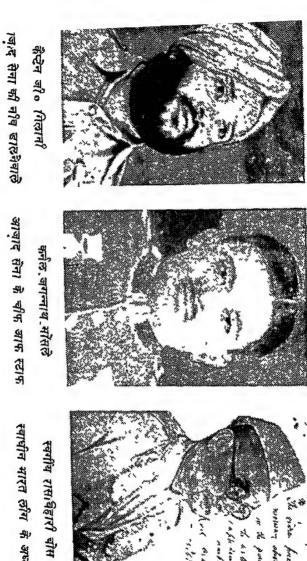

स्वाधीन भारत लीग के अध्यक्ष

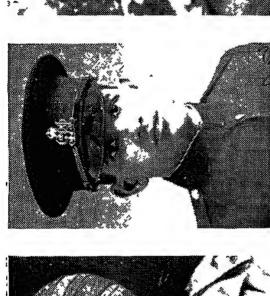

कैप्टेन सहगत

कैटेन गुरूबच्य सिंह हिल्लन नेहरू मिगेड के नायक





# आज़ाद सना वंधनं में

र्व परिच्छेदों मे पाठक यह पढ़ चुके हैं कि अगस्त १६४४के अन्तिम सप्ताहमें प्रधान सेनापति नेताजी

सुभाषचन्द्र वोस की आज्ञासे आक्रमणमूलक युद्ध आजाद हिन्द्र सेनाने वंद कर दिया था। नेताजीने उसी समय यह घोषित किया या कि वर्षा वाद पुनः आक्रमण की तैयारी की जायगी। सित-म्वरके प्रथम सप्ताहमें खाधीनता संघका सम्मेलन रंगूनमे प्रारम्भ हुआ। वर्मामें इस संघकी ७४ शाखायें थीं और इसके १८० प्रतिनिधि इस सम्मेलनमें उपस्थित थे। इसके बाद २२ सितम्बर को यतीन्द्र दास तथा दूसरे शहीदोका दिवस मनाया गया। जुवली हाल भलीभाति सजाया, गया था। जिसमे भगतसिंह,-राजगुरु और सुखदेव जो इन्कलाव जिन्दावाद के नारेके साथ फाँसी के भूले पर चढ़े थे, चन्द्रशेखर आजाद और नसुनीति, शानित जिन्हों ने मेहिनीपुरमें मजिस्ट्रेट पर पिस्तीलसे आक्रमण किया था, तथा वीणादास,—जिसने कलकत्ता विश्व-विद्यालयके दोक्षान्त भाषणके समय गवर्नर पर गोली छोड़ी थी और यतीन्द्रदास,जिन्होंने लाहोर जेलमे भूख हडतालके द्वारा प्राण विसर्जित किये थे, आदिके जीवन और देशके लिये कष्ट सहन पर विविध वक्ताओं के भाषण हुए। इसके वाद नेताजीने अपने प्रभावशाली भाषण में अधिक वलिदान की मांग की और कहा कि तुम मुक्ते खून दो और में तुम्हें आजादी द्ंगा। स्वाधीनता आपसे रक्तका दान मांगतो है।

जनता ने एक स्वरसे कहा, हम तैयार हैं। हम खून देंगे, अभी ले लीजिये। नेतानीने कहा,—मेरी वात सुनो। में आपसे भादुक उत्तर नहीं चाहता हूं। मैं उन वािगयों को चाहता हूं जो सामने वड़कर आये और अपने रक्तसे आत्मघाती दलके प्रतिज्ञा पत्र पर अपने हस्ताक्षर करें। जनताने उत्तर दिया हम तैयार है। नेताजीने कहा, किन्तु मौत के साथ होनेवाले सौदे पर साधारण स्याहीसे हस्ताक्षर नहीं हो सकते। में यहां भात्मपूमि की स्वाधीनताके लिये आपकी रक्त मुद्राके साक्षी रूपमें खड़ा हुआ हू। हालमे हलचल मच गयी। हर आदमी खागे वढ़ कर अपने रक्तसे नेताजीके सामने हस्ताक्षर करना चाहता था। छुरियों और दूसरे अस्त्रोंसे लोगोंने अपना अपना रक्त निकाला और नेताजीके समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर किये।

## आजाद सेना वंधन में

उनमें १७ महिलायें थीं जिन्होंने सब से पहले े अपने रक्त से हस्ताक्षर किये थे। इसके वाद २ अक्टूबर को गांबी जयन्ती और १७ नवम्बर को पंजाब नेशरी चाला लाजपतराय की पुण्यतिथि वड़े उरसाह से मनायी -गयी। वडी हलचल रही। इसी वीच समाचार मिला कि जापानी सेना टिड्डिमसे भाग खड़ी हुई है और चीनी सेनाएं भामों और न्त्रिटिश सेनाएं वृथीहांग पहुंच गयी हैं। नेताजीने तो पहले ही -कहा था कि आसाम और वंगालकी सीमा पर त्रिटिश जोरदार लड़ाई करेगा। वर्मामे ब्रिटिशोके आनेसे आजाद सेनाको गति--विधिमें वाधा पहने लगी और पैसिफकमे जापानी सेना कठिनाईमे फंसी हुई थी इसलिये उधरसे भी आजाद सेनाको कोई सहायता -नहीं मिछ सकती थी। फिर भी नेताजी आजाद सेनाके पुन संगठनमे उत्साहके साथ छगे हुए थे। कई डिवीजनों के नाम बद्छे गये। पाँचवीं छापामार सेनाका नाम बद्छकर दूसरी सोपलाना सेना किया गया। इसी प्रकार और भी कितने ही महत्वपूर्ण परिवर्त्त न किये गये।

जनवरी के प्रथम सप्ताहमें नेताजीने इसका निरीक्षण किया और भाषण देते हुए वहा कि गत वर्ष आजाद सेना पहले पहल रुड़ाईके मैदानमें स्तरी थी। हमारी सेनाका काम इतना गौरब-भय रहा है कि जिसे में आशातीत मानता हूं। हमारे मित्रों और

#### आज़ाद हिन्द फोज

शत्रुआं दोनोंने ही इसकी बड़ी प्रशंसा की है। शत्रु सेनासे जहाँ कहीं हमारी मुठभेड़ हुई है वहीं हमने उसपर गहरी चोट की है। इम्फाल के मेदानसे हम अपनी सेनाको मोसमकी खराबी और दूसरी असुविधाओं के कारण विना पराजित हुए चतुराईके साथ पीछे हटा लाये हैं। अब हमने इन सब असुविधाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। परन्तु आपमेंसे प्रत्येक को याद रखना चाहिये कि हमारी सेना क्रान्तिकारियों की सेना हैं। हमारे सिपाही उस प्रकार सुसज्जित नहीं हैं जिस प्रकार हमारे शत्रु सिपाही सुसज्जित हैं। उनके अस्त्र-शस्त्र और राशन हमारे अस्त्रें और राशन से उत्तम हैं क्योंकि वे हमारे साथ युद्ध करनेके विचारसे भारतवर्ष को छट रहे हैं।

हमारे रात्रुओं ने निश्चय किया है कि भारत को ब्रिटिश' साम्राज्यमें वनाये रखने के लिये वे आसाममे पहला मोर्चा लेगे। भारतके इस हिस्सेको उन्होंने स्टालिनग्राड वना रखा है। यह वर्ष युद्धका निर्णयात्मक वर्ष होगा। इन्कालको पहाडियोंके समीप और चटगावके मैदानोंमे भारतीय स्वतन्त्रता के भाग्यका निपटारा होगा। गत वर्ष हमारे कुछ सिपाही शत्रुओंसे जाकर मिल गये थे। मैं नहीं चाहता कि वैसी ही घटना पुनः दोहरायो जाय। यदि कोई भाई अपनी कमजोरी और युजदिलीसे समर क्षेत्रमें न जाना चाहता हो तो मैं उसे पीछे लौटा दूंगा। मैं आपके सामने मोर्चे का कोई मनसोहक चित्र नहीं खींचना चाहता। यहा तो आपको

#### आजाद सेना बंधन में

भूख, प्यास और दूसरी कठिनाइयों यहां तक कि मृत्यु तकका सामना करना पड सकता है। हमारे शत्रुओंने वड़ो भारी तैयारी की है। अतः हम लोगोंको भी सब साधन जुटा लेने होंगे। "दिल्ली चलो के नारेके साथ साथ अब हमने खून, खून अधिक खून का नारा भी जोड़ लिया है।"

इसका अर्थ यह है कि चालीस करोड भारतवासियों की स्वतन्त्रताके लिये हम अपना रक्त वहा देंगे। और इसी निमित्त शत्रुका भो खून वहाया जायगा। नेताजी के दिल्ली चलो और खून खून और अधिक खूनके नारेका सब ओर से स्वागत किया गया। इसी बीच २६ जनवरी आ गयी। इण्डियन नेशनल काप्रेस के फैसले के अनुसार भारत भर में इस तारीख को स्वतन्त्रता ।दयस मनाया जाता है। आजाद सेना ने वड समारोह से स्वतन्त्रता दिवस मनाया। इस दिन आजार सरकार की सहायता के लिये ४० लाख रुपये एकत्र किये गये। वर्मा से कुछ संग्रह ८ करोड रुपयों का हुआ। फरवरी १६४५ से फिर नये उत्साहसे आजाद सेना संप्राम मे रत हुई। इस फीजने इस युद्धमे वडा जीहर विखाया। फरवरीके वूसरे सप्ताहमें १४ वों सेनाको जिसे अब मलाया कमान कहा जाता है, सुभाप क्रिमें डिके सैनिकोंने कैप्टेन सहगर के नेतृत्वमे आगे बढ़ने से रोक दिया। परन्तु सम्लाईकी त्रुटि, युद्ध सामग्री खाद्य और

## आज़ाद हिन्द फोज

यान बाहन तथा विमानों की कमी से इस सेना को फिर पीछे हटना पड़ा। हथियारों की भी बड़ी कमी थी। मलेरियाका वडा जोर था और दवाइयों का स्टाक समाप्त हो चुका था। अतः पीछे हटनेके सिवा कोई और उपाय न था। फिर भी आजाद सेना सहजमें पीछे नहीं हटी।

इरावदी नदीपर दो वार उसने अंगरेजो सेनाको पीछे खदेड़ा था और जब आजाद सैनिक पीछे हटने को विवश हुए दो उनका हृदय दु.खसे इतना भरा हुआ था कि उनमे कितने ही सिपाही वचोंकी तरह फूट फूट कर रोवे। उन लोगोंने वार वार कहा कि घास और पत्तियोंपर जीवित रहनेके वाद भी आज यह दिन देखना पड़ रहा है। किन्तु युद्धकी परिस्थिति बद्छ चुकी थी। योरपमे जर्मनी घुटने टेकने के समीप था और पूर्वों मोर्चे पर भी मित्र राष्ट्रोंकी शक्ति वहुत अविक वढ़ गयी थी। मार्चके ३ रे सप्ताह मे नापामियोंने रंगृन खाळी करनेकी सूचना दी । नेताजीने वहुतेरा सममाया कि रंगूनको योंही छोडना ठीक नहीं है। यहां आजाद सेनाको छड़ते ही रहना चाहिये। वर्मा यदि फिर कभी त्रिटिशोंके हाथमें जाने दिया गया तो इसका अर्थ यह हागा कि दिल्ली हमसे और भी दूर हो जायगी, और स्वतन्त्रताकी आशा मिट जायगी। परन्तु जापानी अपनी जिह्नपर अड़े रहे। इवर गांधी और नेहरू त्रिनेड को सम्मुख युद्धमें भारो हानि उठानो पड़ी थी। तथापि ब्रिटिश सेनाको उससे कहों ज्यादा हानि उठानी पड़ी। धोरे भीरे

#### आजाद सेना वंधन में

- चिटिश सेना मंडाले और मेमेयो पहुच गई। अप्रैलके प्रथम सप्ताइ में मास्को ने सोवियट और जापान में जो तदश्यता का पैक था इसे भंग कर दिया। यह समाचार आजाद सेना के लिये अच्छा नहीं था। चौविस अप्रैल को सुभाष वायू रंगून से र्सिगापुर चले गये; परन्तु जब तक कासी की रानी रेजीमेण्ट की सदस्यायें वहा से नहीं हटाई गई तब तक सुभाप वाबू ने रंगून छोड़ना खीकार नहीं किया। जापानी प्रधान सेनाएति एक दिन पहले ही रंगून खाली कर गया था। कर्नल लोकनाय के मातहत ७००० आजाद सैनिक रंगून की रक्षाके छिये छोड़ दिये गये जिससे वहां अराजकता न फैरे और घन जन की हानि न हो। साथ ही यह भी निश्चय कर खिया गया था कि ब्रिटिश सेना जब रंगून पहुचेगी तब उससे युद्ध नहीं किया जायगा। यद्यपि यह सैनिक मलाया हटाये जा सकते थे, क्योंकि रंगून घिर गया था। फिर भी यह देखकर कि अव विजय का कोई सुयोग नहीं है आत्मसर्पण का ही निश्चय किया गया।

• आजाद सरकार ने वेंकाक जाने के पहले सब देनदारों का पैसा चुका दिया था। तीन मई को तीन वर्ष २ मास बाद रंगून पुन: ब्रिटिशों के हाथ आ गया। यद्यपि इरावदी नदों में जापानियों ने सर्वत्र प्रुरंगे विद्या रखो थीं और रंगून में चर घर आसानीसे लड़ाईकी जा सकती थीं। परन्तु अब केवल जापानियों की प्रतिष्ठा के लिये भारतीय जन धनकी हानि

#### आज़ाद हिन्द फौज

करना उचित नहीं समका गया। रंगून में आजाद फीज ने अमन चैन की रक्षाके लिये वड़ा सुन्दर कार्य किया था। इस बीच वहां चोरी, डकैती और ठगी आदि की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। रंगूनपर अधिकार करनेवाली बिटिश भारतीय सेना के निगेडियर लाउडरने जनरल लोकनाथनको विश्वास दिलाया था कि खाजाद सेनाके प्रत्येक नर-नारीको स्वतंत्रताके साथ भारब जाने का अवसर दिया जायगा। उसने उनसे यह अनुरोध किया था कि आजोद सैनिक अपनी यूनीफार्म छोड़ दें और जो अफसर पहले ब्रिटिश भारतीय सेनामें थे वे अफसर अपनी पहली यूनिफार्फ धारण करें। ब्रिगेडियर छाउडर ने जनरल श्री छोकनाथन को यह भी विश्वास दिलाया था कि आजाद सेनाके सैनिकों को सड़क कूटने आदि के काममें नहीं लगाया जायगा। ब्रिटिश मारतीय सेनाके साथ आजाद सेनाके सिपाही आवश्यक कार्यों में बराबरी के साथ सम्मिलित हो सकेंगे। यह भी स्वीकार किया गया था कि आजाद सेना के कैन्पों मे उन्हींका पहरा बहेगा। कैम्पों पर तिरंगा मण्डा फहरायेगा और उनको अपना राष्ट्रीय गीत गानेका अधिकार रहेगा। परन्तु दो ही सप्ताह बाद ब्रिगेडियर छाउडरकी प्रतिज्ञाये छिन्न भिन्न हो गर्यो । आजाद वैंक पर सरकारी कब्ला हो गया तथा बैंकका ३५ टाख रुपया सरकारी खजाने में सन्मिलित कर लिया गया; और ज्योंही क्षाजाद हिन्द फौजियोंने हिश्यार डाल दिये त्योंही वे सब

## आजाद सेना वन्धन में

वन्द करके रंगूनके सेन्ट्रल जेलमे वन्द कर दिये गये और उनपर विदिश सन्तरियों का पहरा लग गया। उनसे कैदियों की भांति ज्यवहार किया जाने लगा और वे ब्रिटिश भारतीय सिपाहियों के निरीक्षणमे सड़कों को कुटाई, सफाई और धुलाई आदिमे लगाये गये। लगभग २०० सैनिकों को विना मुकदमा चलाये विविध सजायें दे दो गयीं और वे इनसीन जेलमें भेज दिये गये।

सिंगापुर आजाद सेना और आजाद सरकार का पार्श्ववर्ती
मुख्य केन्द्र था। रंगूनसे आजाद सरकार वैकाक चली गयी और
सिंगापुर में आनाद फीनके मेजर जनरल कियानी पकड़ कर
पर्छ हिल जेलमें और २६००० हजार आजाद सैनिक यहां से
इटाकर विदादरी कैम्प में रखें गये। आजाद सेना के आदि
संस्थापक श्री राघवन भी पेनाग में पकड़े गये। रंगून पतन के
बार ही मासीकी रानो रेजीमेन्ट तोड़ दी गयो थी।

वर्मों के दूसरे स्थानोंमें जो सेना छड़ रही थी। वह भी धीरे र गिरफ्तार कर छी गयी जिसमें से ढिझन, सहगछ और शाहनवाज न्वथा बुरहानुद्दीन आदि प्र दिल्छीके छाछ किछे में मामछा चछ रहा था। कैंग्टेन छक्ष्मी वर्मा के दक्षिणी शान स्टेटके काछावा में वर्मा सरकार की आज्ञा से नजरबन्द हैं। नेताची सुभापचन्द्र बोसके सिंगापुर पहुंचनेका विवरण पहुछे दिया जा चुका है। इस श्रकार उस गौरवमय परिच्छेदका शोकमय अन्त हुआ जो नेता बीने पूर्व एशियामे भारतीय स्वतंत्रताके छिये प्रारम्भ किया था।

# आज़ाद सेनाकी कुछ विखरी वार्ते

जाद सेना सिंगापुर से इम्फाल तक २७७६ मील चलकर आयी थी। कभी कभी इस सेना को ऐसे भी छड़ना पड़ा है जब एक भाई एक ओर और दूसरा माई चूसरी ओर था। कैंट्रेन शाहनवाज अपने भाई से छड़े थे। डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने कलकत्ते की एक सभामें आजाद फौजके सम्बन्धमें चर्चा करते हुए कहा था कि "पुत्र ब्रिटिश सेना का कैदी बन गया था और पिता जो पीछे रह गया था, आजाद फौजमें शामिल हो गया। मोर्चे पर जब छड़का पिता को समभाने बुमाने के छिये भेजा गया तो पिताने पहले उसको गोली भार दी। फिर अपने गोली मारकर आतमहत्या कर ली। इसी अकार एक दूसरे आजाद हिन्द सैनिक ने ब्रिटिश कैम्पमें इसिल्ये आत्महत्या कर ली कि उसकी माताने उसके छिये ब्रिटिश सरकार

## आजाद सेनाकी कुछ बिखरी बातें

से क्षमा प्रार्थना कर छी थी।" आजाद सेना जब भारतमें प्रवेश कर रही थी उस समय कर्नल शाहवाजने उसको आदेश दिया था कि भारत पहुंचनेपर जो नर-नारीं हमे मिलेंगे उनमें जो हम से वड़ी हैं उन्हें माता और जो हमसे छोटी है उन्हें वहन और वेटी मानना होगा। जो सैनिक इसकी अवज्ञा करेगा वह गोछी से उड़ा दिया जायगा। यदि जापानी सैनिक हमारी माताओं को अपमानित करें तो उन्हें पहिले मौखिक चेतावनी दे दी जाय और यदि वे फिर न माने तो उन्हें भी गोली से उड़ा दिया जाय। आजाद सेना के सिपाही नेताजी के कैसे भक्त थे यह निम्निछिखित एक मुस्छिम सैनिक के वयान से विदित हो जायगा। टखनऊ सेन्ट्र जेल से कितने ही आजाद सैनिक हाल में ही छटे हैं। उनमें से एक मुस्लिम सैनिक ने छखनऊ के नेशनल प्रेस आव इण्डिया के प्रतिनिधि से गर्व के साथ कहा 'हमें तनख्वाह की परवाह न थी। मैताजी की फौज का कोई सिपाही चाँदी के दुकडों पर नहीं मरता था, उसकी तनख्वाह तो मुल्क की आजादी है। सुभाष वाजू के प्रति आजार सैनिकों के दिलमे अपार सम्मान की भावना है। उनमें से अनेकोंने कहा है कि काम्रेस के अनेक नेता अधिक विख्यात हैं किन्तु नेताजी जैसा शानदार कोई नहीं। हा, पण्डित जवाहरलाल नेहरू में नेताजी की बात जरूर दिखाई पड़ती है। उनके अनुसार नेताजी दिखावे से घृणा

#### आज़ाद हिन्द फौज

करते थे और एक बार इस सैनिक पर विगड़ पड़े थे, जो सिंगापुर में एक खुळी सभा में उनके भाषणके समय उन्हें धूपसे बचाने के छिये उनपर छतरीं तानकर खड़ा हो गया था। इन सैनिकों के अनुसार नेताजी को कांग्रेस पर पूरा यकीन था और आजाद हिन्द फौज के सभी सैनिकों को कांग्रेस पर अभिमान है। एक पठान सैनिक ने कहा कि कांग्रेस तो हिन्दू मुसळमान सबकी है। जड़ के पहिले हमळोग अन्हेर में थे, लेकिन नेताजीने हमारी आंखें खोल दी हैं। इन सैनिकोंमें से किसी को विश्वास नहीं हैं कि नेताजी मर गये। उनका कहना है कि वे जीवित हैं और परिस्थितियोंवश उनको अज्ञात वास करना पड़ रहा है तथा उचित अवसर पर वे पुन: उनका नेतृत्व करनेके लिये अवश्य प्रकट होंगे।"

वंगाल में जैसोर जिले के मीकरगाछा में आजाद सेना के सहसों सैनिक बन्दी हैं। डनमें से कुछ लोग सरकारी आजा से हाल मे ही छोड़े गये हैं इनमें चन्द्रप्रकाश नामक सैनिक से एक पत्रकार की वार्ता हुई है। चन्द्रप्रकाश वह व्यक्ति है जिन्होंने सुभाष बावू को जर्मनी से जापान पहुचाया और पुरस्कार खरूप नेताजी से दो वस्तुएं पायी। एक तो हाथकी घड़ी और दूसरा लचकी ल कमरबन्द। श्री चन्द्रप्रकाश ने बातचीत के दौरान में बताया कि सुभाष बावू सैनिकों में अतिशय लोकप्रिय थे। वे सबके साथ बरावरी का व्यवहार

## आजाद सेनाकी कुछ विखरी वातें

करते थे। प्रत्येककी सुख सुविधापर ध्यान देते थे। वे सैनिकों के साथ वरावर उठते बैठते और उनके साथ ही खाते पीते भी थे। वर्मा, मछाया और सिंगापुर के भारतीयोंने आजाद हिन्द फीज के कोष में पर्याप्त धन दिया था। जापानियों द्वारा प्राप्त युद्ध सामग्रीका मूल्य सुभाष वात्रूने नगद चुकाया था। इन सब कारणों से आजाद हिन्द फीजकी महिमा और भी बड गयी थी।

१६४४ को ४ फरवरीको जो स्वतन्त्रता संग्राम आजाद सेना ने प्रारम्भ किया था उसका वर्णन करते हुए श्री चन्द्रप्रकाशने कहा:-जब यह सेना भारतके उत्तर पूर्व द्वारपर पहुंची तो डेढ़ सौ -वर्ष पुराना ब्रिटिश साम्राज्य अपनी जडों समेत हिलने लगा। सुभाप वावू खयं सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने अपनी देखरेखमे प्रथम श्रेणी के छापामार और दूसरे प्रकार के सैनिक तैयार किये थे। स्वतन्त्रता की सेना ने जब डटकर हमला किया तो उसके सामने त्रिटिश, अमरीकी, भारतीय और दूसरे भतखड़ये ठहर नहीं सके। आजाद सेना द्वारा १७ जवरदस्त छड़ाइयां छड़ो गयीं। छोटे मोटे संवाम तो अनेकों ही हुए किन्तु देश भक्तों के वढाव के सामने उनके शत्रुओं के पैर उखड़ गये और वे लज्जाजनक रीति से पीछे हुटे। मनीपुर संप्राममे जो विजय मिली वह तो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसका कारण यह है कि आजाद फीज जिस परिश्यिति में छड़ रही थी वह उसके छिये जान वृक्तकर कठिन वना दो

#### आज़ाद हिन्द फौज

गयी थी ! सुभाष बावूने अपने हवाई सैनिकां को यह आदेशः दिया था कि वे भारतीय घरों व नगरोंपर बमवर्षा न करें। जहां तक सम्भव हो भारतीय सैनिकों पर प्रहार न करें। बंगाछ व आसामके नगरोंपर सुभाष बाबूका विमान बरावर घूमता रहता था। यह प्रान्त उनकी द्यापर पूर्ण रूपसे आत्रित था।

इम्फालका घेरा पड़ चुका था और उत्तर पूर्व भारतकी त्रिटिश छावनी पर फन्दा मजवूतीसे कसा जा रहा था। किन्तु ब्रिटेन जहां असफल होता है वहां चादीकी गोलियोंसे लडाई करता है। आजाद फौज जिस समय इम्फालमें पूरी ताकतसे आक-मणके लिये तैयार थी, उसी समय आजाद फौजका लेफ्टीनेष्ट सिंह नामक एक विश्वासघातक पूरी योजनाके साथ ब्रिटिशोंके साथ जा मिला। जब वह विश्वासघातक आगे वह रहा था: तव धाजाद सेनाके पहरेदारने उसका रास्ता रोका। किन्तु वेईमान सिंहने उसे भरोसा दिया कि वह आजाद फौजकी अगली टुकड़ी से मिलनेके लिये आगे जा रहा है और उसके साथ जो नक्शा आदि हैं वे आक्रमणके छिये लाभदायक हैं। पर वह विश्वास-धातक फिर नहीं छौटा। नेताजीको दूसरे दिन सबेरे यह खबर मिली । उन्होंने आजाद फौजकी स्थितिमें जल्दी जल्दी परिवर्तनकी आज्ञा दी। पर अब बहुत देर हो चुको थी। विश्वासघातक का काम पूरा हो चुका था। उसने बहुमूल्य रहस्य शत्रुके सामने खोल दिये और ब्रिटिश तथा अमरीकी सेनाने आजाद फीजपर भयंकर

## आजाद सेनाकी कुछ विखरी बातें

वसवर्षा प्रारम्भ कर दी। इस प्रकार आजाद फोज की जीत हारमें वहल गयी। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये नेताजी ने आज्ञा दी कि कोई भी सैनिक फिर चाहे वह कितने ही ऊंचे पद पर क्यों न हो। आजाद सेनाकी सीमां आगे न जाय। अन्यथा वह गोलीसे उड़ा दिया जायगा। ऐसी स्थिति में जापानी सेनाके साथ उनका मतभेद प्रारम्भ हुआ। परिणाम यह हुआ कि उनकी यान-वाहन और विमानों की सहायता वन्द हो गयी, और इस प्रकार आजाद सेना पीछे हटनेको विवश हुई।

नीलगंज कैम्प जेल से हालमें ही मुक्त आजाद फीज के पांच रहिया नजरवन्दों के जिरये ज्ञात हुआ है कि करीव र हजार उहिया वहादुर भी वरमा और मलाया में आजाद फीजमें सम्मिलित हुए जिनमें से ५०० युद्ध मोर्चे पर मारे गये। सबके सब नेहरू विगेड प्रथम पैदल बटालियन के अन्तर्गत थे जो इम्फाल मोर्चे पर लड़ा था। सैनिकोंने वताया कि हमारी विद्या अधिकारियाँ ने ले ली हैं और उसके वदले अङ्गरेजी सेना की फटी पुरानी वदीं पहननेको दी हैं। बहुतसे गुरखा भी आजाद हिन्द फीजमें शामिल थे तथा वे इस समय लाल किले में पड़े हुए हैं। बहुतों पर मुकदमा चलाया जाने वाला है। मलाया एवं अन्य स्थानों में रहनेवाली गुरखा महिलायें खुशी खुशी आजाद फीज के मासी की रानी दस्तेमें शामिल हुई थी। पता चला है कि प्रसिद्ध गुरखा नायक लेपिटनेंट रामसिंह सिंगापुर से आजाद हिन्द

#### आज़ाद हिन्द फौज

रेडियो पर ब्राइकास्ट किया करते थे। आजाद हिन्द फीज के गुरखा अफसरोंमें, जिनपर मुकदमा चलाया जाने वाला था, कप्तान रामसिंह तथा तुलबीर वहादुर भी हैं। तुलवीर बहादुर नेताजी सुभाषचन्द्र वोसके अङ्ग रक्षक थे।

कोर्ट मार्शछ (फीजी अदाखत) के सामने नयान देते हुए कर्नल शाहनवाज ने कहा,-"धाजाद फीज में शामिल होने का निर्णय करते ही मैंने इसके छिये अपने सर्वस्वके अर्थात अपने जीवन, अपने घर, अपने परिवार और सम्राट के प्रति बफादार रहने की अपनी परम्परा सभी के विख्वान का फैसला कर डाला। मेंने अपना विरोध करने वाले अपने भाई तक से लड़ने का निश्चय किया और १६४४ मे जो संगर छिड़ा था, उसमें वास्तव में में अपने भाई से लड़ा था। वह घायल हो गया था। चिन पहाड़ियों मे लगभग २ मास तक मैं और मेरा भतीजा प्रतिदिन एक दूसरे का विरोध करते रहे। मेरे सामने राजा अथवा सातृ भूमिके प्रति वकादारी का प्रश्न था और मैंने सातृभूमिके · प्रति चफादारोका निश्चय किया।" कर्नळ शाहवाजके पिता ३० वर्षों तक भारतीय सेनामें काम कर चुके हैं। इस कुटुम्ब के ८० सदस्य इस समय भी भारतीय सेना विभाग के भिन्न--भिन्न पदों पर काम कर रहे हैं।

हेफ्टीनेण्ट चन्द्रशेखर मिश्रने, जो कुछ समय पहले तक आजाद फौजमें होनेके अभियोगमे जवलपुर जेलमें चन्द्रथे,

## आजाद सेनाकी कुछ विखरी वाते

हाल में ही जेल से छूट कर बताया है कि मारत सरकारने आजाद सैनिकों को चार श्रेणियोंमें विभक्त किया है:—

श्वेत—इस श्रेणीमें आजाद सेनाके वे कैदी सम्मिछित हैं जिन्होंने जांच करने वाछी अदाखतको विश्वास दिखाया है कि उस समयकी असाधारण परिस्थितिसे विवश होकर उन्होंने आजाद सेनामें प्रवेश किया था।

धूसर—इसमें आजाद सेनाके वे सैनिक हैं जिन्होंने स्वेच्छा । से सेनामें नाम छिखासा था।

कृष्ण—इसमें वे आजाद सैनिक हैं जिन्होंने खेच्छा से सेनामें नाम लिखाया था और ब्रिटिश सेना से युद्ध भी किया था।

श्रतिकृष्ण—इसमें वे सैनिक हैं जो खुछकर कहते हैं कि हमने जो दुछ किया वह ठीक किया और स्वतन्त्र होने पर फिर वहीं करें गे।

आजाद सेना के मामले में गवाही देनेके लिये जापान सरकारके वीन उच्च पदाधिकारी त्रिटिश सरकारके अनुरोध पर भारत आये थे। इन वीनोंमें प्रथम रें जोखाडा थे जो आजाद हिन्द सरकारके रंगृन स्थित हेडकार्टरमें राजदूत थे। दूसरे तेरू यंग याचिया थे नो आजाद हिन्द सरकारमें जापानके कूटनी जिज्ञ दूत रह चुके हैं। और तीसरे सुनिची मतसुमोतो थे जो जापान सरकार में वैदेशिक विभागके और पूर्व पशियाई काम काजके उप सचिव थे। एक प्रेस प्रिकिटिशिसे वातचीत करते हुए मिस्टर

### आज़ाद हिन्द फौज़

- याचिया ने स्वीकार किया कि आजाद सरकार जापान - द्वारा वरावरी की सरकार मानी गई थी और इस प्रकार इन के प्रति जापानी वैसा ही व्यवहार करते थे जैसा कि जर्मनी और इट्ली आदि स्वतन्त्र देशोंकी सरकारोंके साथ करते थे।

जापानी आत्म समर्पण के बाद वैकांकमें लगभग दो हजार आजाद सैनिक गिरफ्तार किये गये। इसमें उन दोनों डिवीजनोंके वचे हुए सैनिक थे जिन्होंने वर्मामें और वहा से पीछे हटकर स्याम आये थे। इनके पीछे हटके चर्चा करते हुए ब्रिटिश सेना के नायकोंने कहा है कि इन सैनिकोंने उत्तरदायत्विकी अनुकरणीय भावना दिखाई है। जापानियोंने यद्यपि उन्हें निराधार छोड़ दिया था और सण्डाई आदिका सर्वथा अभाव था। फिर मी प्रशंसनीय रीतिसे ज्यवस्थापूर्वक पीछे हटे। यहीं पर आजाद सरकारके पाच तदस्य गिरफ्तार किये गये थे। आजाद सेनाके चीफ आफ स्टाफ मेजर जनरळ जे० के० भोंसळे भी यहां पकड़े गये थे। आजाद सेनाके चीफ आफ स्टाफ मेजर जनरळ जे० के० भोंसळे भी यहां सरकारका हेडकार्टर वैंकाक छाया गया था।

आजाद सेनाके बहादुर विगेष्ठ का नेतृत्व कप्तान बुरहानुद्दीनके हाथों में था। आप चित्रालके मेहतरके माई है। यह
विगेष्ठ युद्धकालमें तोड़ फोड़के काममें लगा रहता था शौर
इसी निमित्त शाही सेनाके पीछे और भारतीय सीमाके
अन्दर तक इसके सैनिक घुस जाते थे। कभी-कभी

## आजाद सेनाकी कुछ विखरी वाते

सामने की लडाई में भी यह लोग भेजे जाते थे। रंगून के पतनके समय इस ब्रिगेडके सहायक अफसर राजाराम सिन्देने जो अभी हालमें पूनाके निकटवर्ती दीधी कैम्पसे छोड़े गये थे, एक प्रेस प्रतिनिधिको वताया था कि इम्फाल मोर्चे पर बाजार सेना युद्ध सामग्री, अस्त्र-शस्त्र और खाद्य पदार्थी की सप्लाईके अभावमे पीछे हटों । श्रीयुत सिन्दे रंगूनपर ब्रिटिश सेना के अधिकारके समय जो ७००० आजाद सैनिक रह गये थे उनमे सम्मिलित थे। आप इसी वपकी मईमें पकड़े गये और रंगूनसे कलकत्ते के समीन भीकरगाला कैम्पमें रक्ले गये थे। आपने वताया कि इस कैम्पमें हमारे रुपये पैसे और कपढ़े हे छिये गये थे। आपने तेताजीके सम्बन्धमें वताया कि वे मोचे पर उपस्थित रह कर सेनाओं को आदेश देते थे। वे सैनिक वेशमें पिस्तील और तलवारसे सुसज्जित रहते थे। वे बहुवा अपना राशन अन्य अफसरोंकी भांति अपनी पोठ पर लाद कर लाते थे। यह खादा १० दिनों तक चलता था। नेतानी अपने मन्त्रिमण्डलके सदस्योंके साथ यात्रा करते थे। सिन्दे आजाद सेनामे भरती होनेके पहले १ वर्ष तक भारतीय सेनामें काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आजाद फोजमें हम छोगोंको ६ मास तक जंगछी युद्ध, टामी वन्दूकके च्यापार तथा मशीनगन आदि चलनेकी शिक्षा दी गई थी। और फिर मोर्चे पर भेजा गया था। यह हथियार वही थे जो अंगरेज सेना जापानियांसे पराख होते समय वहीं छोड़ कर भाग आयी थी।

## आजाद हिन्द फीज

आजाद हिन्द फीजके अफसर जिनपर मुकदमा चल रहा है या चलनेकी सम्भावना है, दिल्लीके लाल किलेमे मौजूद हैं। कर्नल छोकनाथन, कर्नल एन०एस० गिल, कर्नल भोंसले, मेजर एन०एस० भगत, मेजर रियाज, विशन सिंह, केंप्टन गुरूमुख सिंह; कैप्टन सुन्द्रम, केंप्टन अत्राहम, केंप्टन कयूम, केंप्टेन जहागीर, केंप्टन वहरानुद्दोन, कैप्टन अब्दुल रशीद, कैप्टन अजीज अहमद, कैप्टन आर० के० अर्शद, कैप्टेन ईशान कादिर, कैप्टन मंगल सिंह, कैप्टन हवीवुर रहमान, सेकण्ड हैफ्टनेन्ट लिमू सिंह, काकर दूसि ह केहर सिंह, ब्रह्मदेव पाठक, सोहनसिंह, एम० एन० चोपड़ा; जी० एस० फागवन, पी० डी० शोढ़ी, आत्मा सिंह, माल सिंह, कर्तार सिंह परदेशी, हवलदार मेला सिंह हवलदार मेजर ओंकार सिंह,-हवलदार होवियार सिंह (१७ वीं डोगरा रेजीमेण्ट) जमादार बी० जो० गोडा (मैंसूर पैदल सेना) नायक सुलतान खान, कनवल सिंह, जमाजार केसरीचन्द्र शर्मा, द्रपू सिंह, हबलदार बहादुर गुरखा, निकाराम, शिवचरण सिंह, डोगरा, जमादार उत्तम सिंह बंगाल, जमादार फतेहखरन; सुवेदार सिंगरा सिंह कुछ नागरिक भी मुकदमेके लिये रोके गये हैं। आजाद हिन्द सैनिकोंमेंसे कर्नल भोंसले महाराजा बड़ौदाके सम्बन्धी हैं। कैप्टन बरहानुद्दीन चित्रालके शासकके भाई हैं। काकर सिंह और केहर सिंह सुभास वसुके अङ्गरक्षक थे। इनमें १० लालकिलेमे है। दूसरे लोग अन्य स्थानों पर कैम्पोंमे है। उनके साथ २०० आजाद हिम्द सैनिक लालकिलेमें कैद हैं।



प्रेम पूजारी देशभक्त राजा महेन्द्रप्रताप



दिली का ऐतिहासिक लाल कीला



नेताजी और कैप्टेन डा० लद्दमी द्वारा मांसीकी रानी रांजिमेण्टकी निरीक्षण

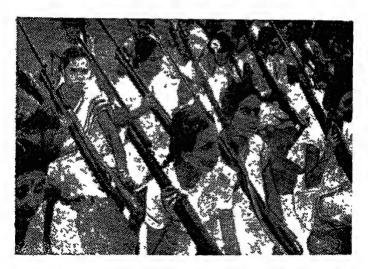

मांसी की रानी रेजीमेण्ट की सदस्थाएं

# नेताजी कहां हैं ?

जाद रेडियो सिंगापुरसे सुभाप बावृने अपना जो भाषण बाडकास्ट किया था वह उनका अन्तिम

ब्राहकास्ट कहा जाता है। इस भाषण मे सुभाष वावूने, दक्षिण पूर्व एशियामें रहने वाले भारतीयोंके त्याग और विलदान की बड़ी प्रशंसा की ब्लीर कहा,—क्षणिक असफलताओं से हमें निराश नहीं होना चाहिये। सुभाष वावृके निकटस्थ मित्र भी इसके वाद केवल यही जानते हैं कि वे महत्वपूर्ण परामर्शके लिये वैंकाक होते हुए टोकियो गये हैं।

टोकियो न्यूज एजेन्सी ने २३ अगस्तको प्रचार किया कि सुभाषचन्द्र वोस १८ अगस्त को हवाई जहाज को हुर्घटना से बुरी तरह घायछ होकर एक अस्पताछ मे उसी रात को इस संसार से चल जसे। इस संवाद को भारत वर्ण मे रायटरने २६ अगस्त

### आजाद हिन्द फौज

की दोपहरमे प्रचारित किया। जिससे देशभरमें विशेषतः कलकत्तों में भारी शोक छा गण। सर्वत्र बाजार बन्द हो गये। कलकत्ता कार्योरेशनकी सभा बनके सम्मान में स्थगित रही।

किन्तु १६४२ की फरवरी में भी रायटर सुभाष बाव के सम्बन्धमें इसी आशयका मिथ्या समाचार विश्वभरमें फैळाने का अपराधी हो चुका था,-अत. इस सम्बाद पर यद्यपि पूर्ण रूप से सबका विश्वास नहीं जमा; फिर भी सम्पूर्ण देश में गम्भोर शोक छा गया। महात्मा गांधी तथा सरदार पटेळ आदि नेताओं ने सहानुभूति सूचक तार श्री बोस के कुट्मियों को भेजे, पण्डित जवाहरलालजी नेहरू तो सुमाप बाबू की मृत्यु सुनकर एक सभा में भाषण देते हुए रो पड़े; किन्तु बाद को अमरीकी यूनाइटेड प्रेस के सम्वाददाता ने इसका खण्डन करते हुए कहा कि सुभाष बाबू इन्दु चीन में देखे गये हैं। तबसे अब तक यह प्रश्न विवादाश्यद बना हुआ है। गत २२ से २४ सितम्बर तक बम्बईमें आछ इण्डिया कांग्रेस कमेटीका जो अधिवेशन हुआ था; उसमें जिन देशभक्तों की मृत्यु पर शोक प्रकट किया गया था; उनमें सुभाष वाबू का नाम नहीं था। इसपर कुछ प्रतिनिधियों ने बड़ी आपत्ति की। उत्तर में आचार्य कृपठानी ने कहा कि सुभाष बाबू की मृत्यु पर वे ही शोक प्रकट कर सकते हैं जो उन्हें

## नेताजी कहाँ हैं ?

स्त सममते हैं। हम तो यह मानते ही नहीं कि वे मरे हैं। न्सुभाष वायू के वड़े भ्राता श्री शरबन्द्र वोस ने भी एक प्रेस-मेंट में यह स्त्रीकार किया कि सुभाष वावू के जीवित होने में चनका विश्वास है। पं० जवाहरळ नेहरू भी इसी आशय -का मत एकाधिक वार प्रकट कर चुके हैं। परन्तु काँसी को -रानो रेजीमेन्ट की अध्यक्षा कैप्टेन डा० लक्ष्मी का मत है कि सुभाष वायू अव इस लोकमें नहीं हैं। सिन्व के अनेको व्यापा-रियोंने भी जिनमे अधिकांश हांगकांग से आये हैं, इसी मतका समर्थन किया है। कहा जा चुका है कि जापानके आत्मसमर्पण के समय सुभाष वाबू सिंगापुर मे थे। किन्तु यह सम्बाद पाते ही -वे विमान द्वारा वैंकाक चले गये और वहा से टोकियो जा रहे -थे कि विमान भाग छनकर ईंट के पजावा में गिर पडा। सुभाप वाबू के सिर में गहरी चोट लगी और उनके कपड़ों ने -आग **लग गयो। कर्नल अन्दुर रहमान नामक** उनके साथी का उनके बचाने की चेष्टा में हाथ और मुंह बुरो तरह मुलस गया। दुर्घटना के ६ घण्टे वाद् सुभाष वावू ने इस संसार का त्याग कर दिया 'ओर वर्मा के यैक्रोकू स्थान मे उनका दाह -संस्कार किया गया। कर्नल रहमान कोर्ट मार्शल के सामने नावाही देनेके छिये दिली लांये गये थे। यहाँ उन्होंने सुभाष -बावूका ऊतर लिखी परिस्थिति में स्वर्गवास होना स्वीकार किया

## आजाद हिन्द फौज

या। वे सुभाष बाबूकी हाथकी घड़ी अपने साथ छाये थे, जिसे उन्होंने दिल्छीमें नेहरूजी के सुपुर्ट कर दिया। नेहरूजीने कछकतार पंचारनेपर गत ६ दिसम्बर को श्री शरत्चन्द्र बोसको यह घड़ी दे दी है। संवाद है कि उनकी शरीर की भस्म को भारत छोने का प्रयत्न हो रहा था। पर यह प्रश्न अन्तिम रूपसे। सुछका नहीं।

समाचार पत्रोंमें अभी तक इस सम्बन्ध में उभय प्रकार के सम्बाद प्रकाशित होते रहतें हैं। इधर कई ज्योतिषिबोंने सुभाष वाबू की जन्म पत्री से यह सिद्ध किया है कि वे अभी जीवित हैं और फिर भारत वापस छौटेंगे। उक्त छेखोंका सार मर्भ यह है:—

श्री शम्भुसेन गुप्त िखते हैं, सुभाष बाबू से हमने एक बार स्तकी जन्म तिथि और समयं के लिये याचना की थी। सन् १६४० के जून की बात है। कलकत्ते में डलहोजी स्ववायर में सन्यकूप स्तृति (ब्लैक होल मनूमेन्ट) को हटाने के लिये स्नान्दोलन चल रहा था। उन्होंने हम से कहा—शनिवार २३ जनवरी १८६७ मे १२ बजकर १३ मिनट पर मेरा जन्म हुआ था। उस समय का राशि चक्र हम नीचे, हैरहे हैं।

## नेताजी कहाँ हैं ?

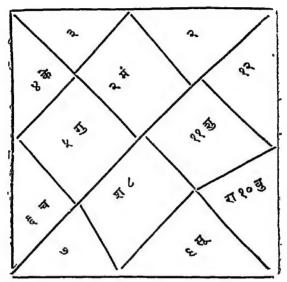

उन्होंने मुमसे कहा—"मेरी आयु कवतक है देखियेगा" और कुछ दिन वाद उनकी जन्मकुण्डली वनाकर में उनसे मिलने गया। मैंने उनसे कहा, आपने मुम्से अपना जो जन्म समय दिया है उसमें यदि दो मिनट और जोड़ दिये जायं अर्थात् १२ व्यक्तर ११ मिनट कर दिया जाय तो आपके अतीतकी घटनाओं के साथ मिल जाता है। आपका जीवन दीर्घ है। विश्व किंव रिव वायू की जन्मकुण्डली में जिस अकार दीर्घायु पायी जाती है, उसी भांति आपकी भी है। मेंने ७२ वर्ष तक आपकी आयु पायी है। जनम कुण्डलो में शुक्र ग्रह के साथ ऐसे मुयोग

## आजाद हिन्द फौज

से बैठा है कि ७२ साल के पहिले आपकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। आपके वर्तमान के विषयपर एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ;—"शीघ ही आपको जेल जाना पड़ेगा और '१६४१ के जनवरी मासमें आपको समुद्र यात्रा या सुदूर अमण करना ही होगा।" उन्होंने मुक्तसे पूछा कि यदि जेल हुई तो सुदूर यात्रा या समुद्र अमण किस प्रकार सम्भव होगा? मैंने कहा,—उस समय इस प्रकारकी कोई न कोई घटना अवश्य होगी, जिससे आपको समुद्र यात्रा या सुदूर अमण करना ही पड़ेगा।

इसके बाद जुलाई १६४० में सुभाष बाबू गिरफ्तार हो गये। जेलमें अनशन करने के फलस्वरूप दिसम्बर मासमें उन्हें उनके एलगिन रोड वाले मकानमें नजरबन्द किया गया। १६४१ की २६ जनवरी को अचानक कलकत्तासे वे फरार्र हो गये।

सुभाव बाबू कहां और किस प्रकार हैं, ऐसा प्रश्न सुमसे सदा ही पूछा जाता है। उनकी जन्मकुण्डलों से फल इस प्रकार पाया जाता है। सन् १६४५ के २० अगस्त के पहले की रात में वे जहां थे वहांसे ६०० मील दूरके एक पर्वतीय गुप्त स्थानमें चले गये हैं। उनके साथ ५ और सहकर्मी भी हैं। कितने ही प्रयत्न करने पर भी १६ दिसम्बरके पूर्व उनका पता नहीं लगेगा। इसके बाद ही उनके गिरफ्तार होनेकी सम्भावना है। १६४६ के जनवरी मास में उनके भारत आनेकी सम्भावना है। उस समय अगर वह नहीं लीटे तो १६४० के २३ मार्च से अप्रैल के अन्त तक अवस्थ

#### , नेताजी कहाँ हैं ?

छोटेंगे। १६४७ में भारत पूर्ण खतन्त्र हो जायगा। सुभाव हो स्वतन्त्र मारत के निर्वाचित सभापित होंगे। वंगाळ के अन्य ज्योतिषियों के अतिरिक्त प्रयाग के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य ५० इन्द्रनारायण द्विवेदी ने भी सुभाव बावू के जन्म पत्र के आधार पर उन्हें दीर्घजीवी वताया है। इधर प्रवळ अफवाह है कि सुभाव बावू इन दिनों रूस में विद्यमान हैं। जो भी हो, सुभाव बावूं अपने अनुपम कार्यों के कारण अविळ भारत में आज देवता की भांति पूजित हैं। २४ अप्रेंळ का रंग्न से सिगापुर इटते समय सैनिको और सेनायकों के नाम आपका आदेश इस प्रकार थाः—

आजाद हिन्द फीजके वहादुर अक्तरों और सिपाहियों !

भरे हुए हृदय से में आजाद सेना के उन नायकों और सैनिकों की याद करता हूं जो आजारों के लिये शत्रुओं से अलग-अलग मोर्चोपर लोहा ले जुके हैं और अभो तक लड़ रहे हैं तथा इम्फाल और वर्मा के मोर्चों पर काम आ चुके हैं,— उन सबकी याद करता हूं। पर यह तो खाधोनताके युद्धकी पहलो मपट है। मैं जन्मसे ही आशावादी हूं और पराजय खीकार करने के लिये तैयार नहों। आराकान के जंगलों और आसाम के तैल क्षेत्रों में आपने जो वीरता प्रदर्शित की है, वह खाधीनता संग्रामके इतिहासमे अमिट रहेगी।

आज़ाद हिन्द फोज

इनकलाब

जिन्दाबाद

आजाद हिन्द जिन्दाबाद

जय-हिन्द्

सुभाषचन्द्र वोस

२४ अप्रैं १६४४

इस प्रकरण को समाप्त करने के पूर्व हम अपने पाठकों को सरदार बल्लभ भाई पटेल के उन शब्दों की याद दिलाना चाहते हैं जो उन्होंने गत ८ दिसम्बर को कछकत्ते के देशप्रिय पार्क की सभा में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को श्रद्धांजि देते हुए कहे थे। सरदार पटेल ने कहा:--

"नेताजी कुछ छोगोंकी दिष्टमें देश-द्रोही हो सकते हैं, पर हम सबके छिये तो वे परम देशभक्त हैं। हम उनकी बीरता की पूजा करते हैं;-हम उनके बिछदानकी पूजा करते हैं। हम **उनकी हिम्मत की पूजा करते हैं।**"



## उप संहार

जाद सेना से मामले पर भाषग देते हुए पण्डित जवाहरलालजी नेहरू ने दिल्ली में कहा था कि यह

सामला केवल कानूनी उल्पनका ही नहीं है। यह तो उससे कहीं वहीं वातों से सम्बन्धित है। इसने सम्पूर्ण राष्ट्र की भावना को स्पर्श किया है। आजाद सेना का लक्ष्य भारत को स्वतन्त्रता रहा हैं। और इस दिशामें उसने भारतीय भावनाओं और आकौक्षाओं का ठीक-ठीक प्रतिनिधित्व किया है। इसके अति-रिक्त देशकी सभी संस्थायें जैसे लीग, महासभा और अकाली दल आदि कांग्रेस के साथ इस वात पर सहमत हैं कि आजाद सेना के अफसर और सिपाही लोड़ दिये जायं। भारतीय जनता को ही इस मामले की अन्तिम अदालत और इस मुकर्में का

## आज़ाद हिन्द फौज

पंच होना चाहिये। नेहरूजी की यह वाणी भारत के कोने 'कोने में गूंज रही है और हिमालय से कन्या कुमारी तथा अटक से कटक तक आजाद सेना की मुक्ति की मांग प्रतिध्वनित की जा रही है।

लाहीर में तो इसीलिये दिवाली तक नहीं मनाई गई। रावल-पिण्डी, कैम्पवेलपुर, लखनऊ, महुरा, कलकत्ता और वम्बई आदि में बड़े उत्साह से आजाद सेना दिवस मनाये गये। महुरा में तो नवम्बरकी सात तारोख को गोछी भी चछी। छखन फ्र में हिन्दू मुसलमान विद्यार्थियों पर लाठी वर्षा की गई । भिन्न भिन्न स्थानों में कितने ही व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। सबसे बडी घटना कलकत्ता की है। यहां २१ नवम्बर को आजाद सेना दिवस के उपलक्ष में छात्रोंने बड़ा भारी जल्लस निकाला था। यह जल्स जब वेलिङ्गटन स्कायर से धर्मतला पहुंचा तो पुलिस ने इसको आगे बढ़नेसे रोक दिया। जब छात्रों ने छागे बढ़ने के छिये अधीरता दिखाई तो उन पर गोछी चळाई गई। घटनास्थल पर पहले दिन तीन व्यक्ति मारे गये और लगभग १०० घायल हुए। फिर भी छात्र आगे बढ़ने की माग पर खटे रहे। घटनास्थल पर बङ्गाल के गवर्नर मि० केसी भी पहुंचे। श्री शरतचन्द्र बोस के अतिरिक्त बङ्गाल के प्राय: सभी नेता वहां पहले से ही उपस्थित थे। सबने विद्यार्थियों को जलूस भंग करनेकी सलाह दी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जल्स

#### उप संहार

रात भर वहीं बैठा रहा। दूसरे दिन समस्त कलकत्ते में जबरदस्त हड़ताल हुई। हिन्दू मुसलमान सवकी दूकानें बन्द रहीं । शहर भरमें उत्तेजना का जोर था। इस दिन कलकत्तेका दश्य अभृतपूर्व था। कलकत्ते के इतिहास में यह पहली बात थी कि पुलिस पहरे से हटा छी गई थी। ट्राम, बस, रिक्सा और घोडा गाड़ी आदि का चलना वनर्था। यहां तक कि साइकिल भी नहीं निक्छती दीखती थी। दूसरे दिन कई स्थनोंमे फिर गोलिया चलीं और कितने ही मारे गये। पुल्सिपर भी इतस्तत: पत्थर फेंके गये। घहत सी सैनिक छारिया जलाई गईं। परतु अन्त में छात्रों की विजय हुई और जिस राखेसे पुलिस इसे नहीं जाने देना चाहती थी उसी राखेसे जलूस दिही चलो और आजाद सेनाको छोड दो की प्रचण्ड ध्वनि के साथ विजयी वनकर निकळा। इस टुर्घटनामें ४० से अधिक व्यक्ति मरे और ५०० से अधिक घायल हुये। कलकत्ते की इस घटना की देश भरमें गहरी प्रतिक्रिया हुई। जगह जगह हडतालें हुई और वम्बईमें तो छात्रों पर गोली भी चलाई गई ।

इम प्रकार स्पष्ट हैं कि आजाद सेनाके प्रति प्रत्येक भारतीयके हृदय में गम्भीर सहानुभूति हैं। आजाद सेनाके जो सैनिक जेलों से झटते हैं जनता उनका जल्ल्स निकालती है। उनको पुष्प मालायें अपित करती है और उनके निवास तथा आहारका प्रवन्ध करती है। आजाद सेनाकी सहायताके लिये कामेस की

## आज़ाद हिन्द फौज

कार्य सिमितिने सरदार पटेल के नेतृत्व में एक सिमिति वनाई है।
ऐंग्लो इण्डियन पत्रोंने आजार सेनाको देशह्रोही वताया है।
यू० पी० के गवर्नर सर मारिस हैलेटने भी इन सैनिकों पर इसी
प्रकारका आक्षेप किया था। यू०पी० पुलिसको इन मुक्त सैनिकों पर
निगाह रखने तकका आदेश दिया गया है। इससे भारतीय जनता
घोर असन्तुष्ट और क्षव्य हुई है। कहनेका अभिन्नाय यह है कि
अपने इन वहादुर भाइयोंके विरुद्ध कुछ भी मुननेके लिये वह
सेयार नहीं है, क्यों यह अब सूर्य्यके प्रकाश की तरई स्पष्ट हो
चुका है कि इस सेनाका उद्देश्य भारतको स्वतंन्त्र करनेका था।
जापानियोंकी सहायता करना इसके ध्यानमें भी नहीं था। भारत
सरकारने गत ३० नवम्बर को प्रकाशित एक विज्ञाति के द्वारा
इसकी वर्ष्त मान स्थिति पर जो प्रकाश डाला है, उसका सार
नीचे की पंक्तियोंमें दिया जाता है:—

सुदूरपूर्वके युद्ध में ६० (साठ) सहस्र भारतीय सैनिक जापान के कैदी बने थे। शत्रु द्वारा विविध भांति के कब्द दिये जाने पर भी इनमें ४० (चालीस) हजार राजभक्त चने रहे। शेष २० (बीस) हजार आजाद फौज में भर्ती हुए; जिनमें ६००० (६ हजार) अभी तक भारत नहीं पहुंचे। १००० (एक हजार) का पता नहीं लगा। शेष १४००० (चौदह हजार) में २५०० तो भारतीय सेना में पुन: अपने पूर्वके पदों पर लिये जा रहे हैं। ११५०० में ६ (है)

#### उप संहार

इजार ऐसे हैं जो शत्रु के प्रचार कार्थ और वहां की परिस्थिति से विवश होकर आजाद सेना में गये थें। इनको जापन द्वारा युद्ध बन्दी बनाये गये अन्य सैनिकों की भाँति अवतक पूरा वेतन दिया जा रहा है, और अब उन्हें ४२ दिनका वेतन और देकर बिदा किया गया है जिससे वे समाजमें अपना अपना स्थान बना सकें। बाकी बचे ४४०० मे १७०० की जांच-पड़ताल अभी प्रारम्भिक अवस्था में है। शेष ३८०० ऐसे हैं जो शत्रु को भारत आक्रमण में सहायता देना चाहते थे। ऐसे सैनिक सेना से निकाल दिये जायेंगे और उनको वेतन नहीं मिलेगा। हा, लगभग ४० सैनिक, इनकी संख्या घटकर २० भी रह सकती है, ऐसे हैं जिन पर कर्ता, हला आदि के गम्भीर अभियोग हैं। केवल इन्हीं पर मामला चलेगा; परन्तु इनमें भी सबको अपने बचाब की पूरी सुविधा दी नाथगी। सरकार बदले की भावनासे कोई काम नहीं करना चाहती।

### जापानी साक्षियों के विचार

छाल किलेमें कोर्ट मार्शल के सामने आजाद फौजके सम्बन्ध में गवाही देते हुए जापानी वैदेशिक विभागके भूतपूर्व उपाध्यक्ष मि० रेंजू स्वाडाने बताया कि मि० हचिया आजाद हिन्द सरकारमें जापान के प्रतिनिधि बनाकर भेजे गये थे। जापान के सरकारी गजट मे यह घोषणा की गयी थी कि मि० हचिया

## आजाद हिन्द फौन

आजाद हिन्द सरकार में जापानका प्रतिनिधित्व करें गे। मि० •हचिया रंगून पहुंचकर आजाद सरकार के वैदेशिक विभाग में कर्नल चटर्जी और श्री एस० ए० अध्यर से मिले। परन्तु उनके ·पास राजचिह्न नहीं थे। अतः नेताजी सभाषचन्द्र वोस ने उनसे मिलना स्वीकार नहीं किया। इस पर मि० हचिया ने टोकियो को सूचित किया—जहां से उनको दूत के राज चिह्न भेजे गये। इनपर जापान-सम्राट् के हस्ताक्षर थे।" इसी कोर्ट में मिल स्वाडा के वाद मि॰ हिचया और वर्मा स्थित जापानी सेना के प्रमुख केन्द्रके सर्वाविकारी मि० तादाशी कटाकुराकी भी गवाही हुई। मि० हिचयाने स्वीकार किया कि जापान सरकार के दत होकर वे रंगून आये और कर्नल चटर्जी तथा मि० अय्यर से मिले थे। राजचिहन न होनेसे नेताजी से वे मिलनेमें असमर्थ -रहे और राजिचह के छिये टोकियो तार देना पडा। टोकियो -से उत्तर मिला कि राजचिह्न भेजे जा रहे हैं। मि० कटाक़ुरा ने कहा कि जापानी सेनाको दक्षिण पूर्वी कमान और आजाद हिन्द सरकारके वीच यह सममौता हो गया था कि जापानी -सेना भारतके जितने क्षेत्रपर अधिकार करेगी -- उतना सब स्थान आजाद हिन्द सरकार को सौंप दिया जायगा और उस पर आजाद हिन्द सरकार ही शासन करेगी। भारत प्रवेश के पूर्व ्डंभय पक्षसे इस सम्बन्धमें साफ साफ घोषणों भी की गयी थी। जापान की घोषणा थी कि हम बिटेन से छडेंगे, भारतीयों से

नहीं। जीत में हमें जो भी धन-सम्मत्ति या भूमि मिलेगी, हम चह मत्र आजाद हिन्द सरकार को देंगे।" नेताजीने घोषित किया था कि, — "इमलोग हिन्दुस्तान की आजादी के लिये लड़ रहे हैं। जापानियों द्वारा अधिकृत सम्पूर्ण इलाका भारतीयों को दे दिया जायगा।" जनरल कटाकुरा ने अपनी गवाही में यह भी खलासा किया कि जापानने आजाद सेना से माल दलाने, -सड़के क़ूटने और अन्य प्रकार के मोटे काम कभी नहीं छिये आजाद सेना अपने ही सेनापित के नेव्ह्य में छंडती थी। जापानी सेना और आजाद सेनामें वरावरी का दर्जा था। इसी फौजी अदालत में जापानी वैदेशिक विभाग के भूतपूर्व अफसर मि० ओहता और मि० मान्सुमोता की भी गवाही हुई। मि० छोहता ने स्वीकार किया कि १६४३ के २१ अक्तूबर को आजाद हिन्द सरकार की स्थापना घोषित की गयी और २३ अक्तूबरको जापानी सरकार ने इसे स्वीकार करते हुए घोषणा की कि श्री सुभाषचन्द्र बोसके नेतृत्व मे स्वाधीन भारत की प्राथमिक सर-कार कायम हुई है। नापान सरकार को विश्वास है कि यह 'एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कद्म है जो भारतीयों से अपने देश की खाधीन बनने की चिर प्रतीक्षित आ काक्षा की ओर उठाया -गया है। अतः जापान सरकार इसे स्वीकार करती है और इसे अपने उद्देश्य की पूर्ति में सब प्रकार की सहायता प्रदान करेगी। ६ नवम्बर को टोकियों में जो वृहत्तर ईस्ट एशिया के देशों का

### आज़ाद हिन्द फोज

सम्मेलन हुआ था। उसमें भाषण देते हुए जापान के तत्कालोन प्रधान और समर सिचव जनरल तोजो ने कहा कि आजाद हिन्द सरकार वन चुकी है। भारतीय देशभक्त इस सरकार के अधीन अपने महान् लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। जापान सरकार इन्हें सब प्रकार की सहायता देना खीकार कर चुकी है। वह अपनी सत्यता के प्रमाण में शीघ्र ही अन्डमन और निकोबार टापू आजाद हिन्द सरकार को लौटा देना चाहती है। आपने फिर कहा कि जापान स्वतन्त्रता के युद्धमे भारत को सब प्रकार का सहयोग देने के लिये कटिवद है। जनरल मत्सुनोता ने कहा कि आजाद हिन्द सरकार जर्मनी, इटली, मंचुको, कोरिया, नानिकंग, थाईलैंड और फिलिपाइन आदि द्वारा खीकृत थी। सुभाष बाबू इसके प्रधान थे। वे जापान सरकार की व्यवस्था से जर्मनी से टोकियो आये थे। जापान सरकार का भारतके सम्बन्धमें युद्ध उद्देश भारत को स्वतन्त्र करना था।

#### स्फुट बातें

आजाद हिन्द सरकार तथा बैंकके संबंधमे पिछ्छे पृष्ठोंमें कुछ प्रकाश ढाला जा चुका है। बैंकके श्रीदीनानाथ नामक डाइरेक्टरने फौजी अदालत के समक्ष गवाही देते हुए बैंक तथा आजाद हिन्द सरकार के सम्बन्धमें कुछ और भी बार्त बतलाई हैं जिनसे पता चलता है कि बैंक का मुख्य कार्यालय रंगून के ६४ पार्क स्ट्रीट में था। यह बर्मा में प्रचलित रजिस्ट्री कानून के अनुसार रजिन

#### उप संहार

सर्ड किया गया था। आजाद हिन्द सरकार के अर्थ विभाग और नेताजी फण्ड के रुपये इसमे रखे जाते थे। वर्म से १६ (पन्द्रह) करोड और मलाया से ६ (पाच) करोड़ रुपये संग्रह किये गये थे। सरकार के अतिरिक्त जनता भी इसके द्वारा अपना काम करती थी। वैंक १६४४ के अप्रैल से १६४५ के मई मास के मध्य तक चलता रहा। रंगून पर अधिकार करने के परचात् विटिशों ने इसे वन्द कर दिया। उस समय वैंक में आजाद सरकार के ३६ (पैंतीस) लाख रुपये संचित थे। वैंक के शेयर होल्डर भी थे जिनके ६० लाख वैंक मे थे। विटिश अधिकार में आने के पहले डाइरेक्टर प्रतिमास वैंक की स्थित पर विचार करते थे।

आजाद सरकार के सम्बन्ध में श्री दीनानाथने कहा कि रंगृत के समीप जियावादी इरटेट में आजाद हिन्द सरकार का हेड क्वार्टर था। यह पूरी भारतीय वस्ती है जिसकी जनसंख्या १५००० हजार है। यह स्थान किसी भारतीय का ही है और इसके मैंनेजर श्री परमानन्दने इसे आजाद सरकार को दिया था। इस ५० मील विस्तृत इलाफे में आजाद हिन्द सरकार का पूरा अधिकार था। इस पर आजाद हिन्द सेना का पहरा था।, यहां जापानी और वर्मा सरकार की कुछ भी नहीं चलती थी। आजाद सरकार वनने के पहले जापानी कितने ही भारतीयों को ब्रिटिश गुप्तचर होनेके सन्देह मे कठोर

१० १४५

## आजाद हिन्द फौज

दण्ड दे चुके थे। वर्मी छुटेरे भी कितने ही भारतीयों को छूट और मार चुके थे। आजाद सरकार के बनते ही भारतीय नागरिकों के कष्ट मिट गये। इस क्षेत्र में एक वड़ी चीनी की मिछ और सूत, कम्बल और हेशियन बनाने के कई कार-खाने थे।

आजाद सरकार के प्रकाशन और प्रचार विभाग के अध्यक्ष श्री एस० ए० अध्यर की गवाही से ज्ञात हुआ कि आजाद सरकार की ओर से १६४३ के बंगाल दुर्भिक्ष के समय श्री सुभाष वायू ने १ लाख टन चावल भेजने का आफर दिया था। आजाद सरकार स्वाधीन वनाये गये क्षेत्रों में शासन करती थी। वहां जापानी वैंक कारवार नहीं कर पाती थीं। केवल आजाद वैंक ही वहां काम करती थी। आजाद सेना में भर्ती सेच्छा से होती थी। जापानियों का हस्तक्षेप सहन नहीं किया जाता था।

राजा महेन्द्र प्रताप की जनरल मैकार्थर द्वारा गिरफ्तारी का विवरण पाठक पहले पृष्ठोंमें पढ़ चुके हैं। उनके सम्बन्धमें पूळ्रने पर जांपानी वैदेशिक विभागके मि० ओहताने एक प्रेस प्रतिनिधि को वतलाया कि जापान सरकार ने जनरल मैकार्थर के आदेश से राजा महेन्द्र प्रताप को गिरफ्तार कर अमरीकी अधिकारियों को सौंप दिया था। मि० ओहताने पुनः कहा कि जापान से भारत आने के पूर्व यह सम्वाद उन्होंने सुना था कि राजा महेन्द्र

#### उप संहार

अताप अमरोंकी सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार को सौंपे गये हैं और भारत भेज दिये गये हैं।

कैंप्टेन आर० एम० आर्शद ने फीजी अदालत के सामने गवाही देते हुए आजाद सेना के अन्तिम दिनों को स्थिति पर अन्त्रा प्रकाश डाला । आपने वताया कि आजार सेना में सीनियर भारतीय अफसरों के सिम्मिछित होने का कारण यह भावना भी थी कि भारतीय सेना मे ब्रिटिश अफनरों और भारतीय कमीशंड अफसरों के साथ होने वाले व्यवहार में बहा पक्षपात किया जाता है। भारतीय कमीशंह अफसमें की बढ़ व्यवहार नहीं मिलता जो कि ब्रिटिश अफसरों को मिलना है। भारतीय सीमा में प्रवेश करनेके पश्चात आजाद सर-कारके प्रधान श्री बोस ने यह घोषणा को थो कि स्वतन्त्र बनाये गये क्षेत्रोंका प्रवन्ध आजाद हिन्द सरकार करेगी। जापानी कमाण्डर ने अपनी घोषणा द्वारा इसका समर्थन किया था। जिस समय मणिपुर मे युद्ध जारी था, उस समय मेजर एम० जेड कियानी आजाद हिन्द दलकी सहायतासे स्वाधीन वनाये इलाकों का शासन करते थे। उस समय मारेह से कोहिमा विभाग के पालेल तक १५००० वर्ग मील भूमिपर आजाद सरकार का शासन था।

र'मून पर विटिशां के पुनः अधिकार की चर्चा करते हुए आपने बताया कि जापानी २३ अप्रैड से र'मून खाडी करनेमें

## आजाद हिन्द फौज

लगे थे। नेताजो सुभाषचन्द्र बोस ने २४ अप्रैल को रंगुन छोडा । जाने के पूर्व आपने कर्नल लोकनाथन को आजाद सेना की वर्मा कमान का -जनरल कमाण्डर और मुक्ते कर्नल छोकनाथन् के स्टाफ का मुखिया नियुक्त किया और रंगून श्वित भारतीय नागरिकों की देखरेख करनेका आदेश दिया। नेता जीने हमलोगोंको ब्रिटिश सेना के आने तक रंग्न की व्यवस्था करने और तत्पश्वात् युद्ध वन्दी वन जानेकी आज्ञा दी थी और तद्नुसार हमने रंगूनका शासन प्रारम्भ कर दिया। अवतक जापानी यहा से हट चुके थे। वर्मा रक्षा-वाहिनी के सैनिक या तो छिपे हुए थे या रंगून से दूर थे। उस समय आजाद सेना की संख्या वहा ५ से ६ हजार तक थी। आजाद सेना अलग खलग कैम्पों मे विखरी हुई थी। पर हमने सबको एकत्र किया और र'गून में, गश्त, पहरा और संरक्षण का नक्शा बनाया। जापानियों के जाने के बाद रंगून में शासन नाम की कोई वस्तु नहीं रह गयी थी। हां, वर्मा सरकार का काम-चलाऊ एक मन्त्री था, परन्तु उसके पास पुलिस नहीं थी। आजाद सेना ने उसको खेच्छा से शासन प्रवन्ध में सहयोग दिया। जाते समयः जापानी यहा के चावल के गोदाम तथा और खाद्य-मण्डार खोछकर छोड गये थे। आजाद सेनाने वहा पहरे की व्यवस्था की जिससे दङ्गा-फसाद न हो जाय और इससे बर्मा सरकार को स्चित भी कर दिया।

#### उप संहार

२५ या २६ 'अप्रैल को मैं रंगूनके सेंट्रल जेल में पहुंचा-बहा शाही गगन सेना के बिंग कमाहर हहसन और उनके १००० साथी युद्ध बन्दी थे। जापानी जाते समय जेल का द्रवाजा खुळा डाळ गये थे। मैंने कमाण्डर हडसन को आजाद सेना के उद्देश्य और कार्य की रिपोर्ट दी और आगे के लिये उनकी भाज्ञा मांगी। उनकी प्रेरणा का ही यह परिणास था कि वर्मा रक्षा-वाहिनो त्रिटिशों के अनुकूछ होकर भी -रंगून के शासन का अधिकार नहीं पा सकी। जापानियों द्वारा रंगून खाली करने के है दिन बाद तक मित्र सेना वहाँ नहीं पहुची। उसे भय था कि जापानी अभी वहाँ छिपे बैठे हैं। इसी वीच आजाद सेना रंगून का पूरा प्रबन्ध करती रही। सन्देह के कारण त्रिटिश विमान वहाँ वम वरसाते थे। ब्रिटिश सेना ४ मई को तो भयातक बमवर्षा के द्वारा रंगून को वर्बाद करने को योजना भी वना चुकी थी। अन्त में चडी कठिनाई के वाद मैं सारो परिश्यित ब्रिटिश सेनापति को वतला सका। तव कहीं जाकर ३ मई को ब्रिगेडियर लाउडर सेना समेत चले और ४ मई को रंगून पहुंचे। उन्होंने भी पहले आजाद सेनाको पहरा आदि ज्यवस्था जारी रहने दो। अन्त में किंगेडियर लाउडर ने कर्नल लोकनाथन को आज्ञा दी कि वे आजाद सिपाहियों से हथियार रखवा हैं और उन्हें आजाद सेना के चिह्न झोडकर रंगृन सेन्ट्रल जेल तथा इनसीन जेल के

#### आजाद हिन्द फौज

अहाते में एकत्र होनेका आदेश हैं। जेल आजाद सेनाकी छावनी रहेगी, जहां आजाद सैनिक कैदी बनाकर नहीं, स्वतन्त्र रहेंगे। उन्होंने यह भी खुलासा कर दिया कि बाहर उपयुक्त स्थान न होने के कारण ये सैनिक जेल के अहाते में रखे जा रहे हैं। वैरकों के भीतर सैनिकों पर कोई प्रतिवन्य नहीं रहेगा। कर्नल लोकनाथन् पहले की भांति उनके सेनापित बने रहेंगे। चिह्न छोड़नेके सम्बन्धमें जनरल विगेडियरने यह कहा कि आजाद सेना मित्रराष्ट्रों द्वारा खीकृत नहीं है। अतः यह इनके सैनिक और अफसर आजाद सेना के चिह्न लगाकर बाहर निकलेंगे तो उनके प्रति मित्रराष्ट्रों के अफसर सम्मान अद्शित नहीं करेंगे। इससे उपद्रव की आशंका रहेगी।" पर हथियार छोड़ते ही आजाद सेना जेल के भीतर बन्दी बना ली गयी और बाहर विटिश संतरियों का पहरा वैठा दिया गया।





भांसी भी रानी रेजिमेन्ट भी कुछ सदस्याएं कैंद्रेन लच्मी बीच में बैठी हैं



आज़ाद सेना भी मूच



माज़ाद क्तीज युद्ध भूमि में।



नैताजी परेड करा रहे हैं।

मेताजी भाषण दे रहि है

# दो ऐतिहासिक पञ्ज नेताजी का मेजर ढिछन को पत्र सरदार दफ्तर आछा कमान

आजाद हिन्द फीज

रंगून १२ माचे, १६४४

मेजर, जी० एस० हिहन,

#### जय हिन्द !

में आपकी रेजिमेण्ट द्वारा किये गये कार्यों को ध्यान पूर्वक पूर्ण छगन के साथ देख रहा हूं और विपत्ति में जिस साहसके साथ आपने कठिनाइयों की सामना किया है उसके छिये आपको बधाई देता हू। वर्तमान विपत्ति में मुक्ते आप पर पूरा भरोसा है।

इस ऐतिहासिक संघर्षमे हमारे साथ चाहे जो कुछ हो परन्तु पृथ्वी पर अब कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हिन्दुस्तानको और अधिक देर तक परतन्त्र रख सके। चाहे हम जीवित रहें और कार्य करें, चाहे हम छडते हुए मर जायं, हमे प्रत्येक स्थितिमें

### आजाद हिन्द फोज

यह पूर्ण निश्चय और विश्वास रखना है कि जिस उद्देश्य के लिए इस छड़ रहे हैं वह अवश्य सफछ होगा। भारत की आजादी के मार्ग की तरफ यह ईश्वर का संकेत हैं। हमें केवछ अपना कर्तव्य पूरा करना है और भारत की खाबीनता का मूल्य अदा करना है। मौजूदा छड़ाईमें, जो राष्ट्रीय खतन्त्रता का पथ प्रदर्शन कर रही है, हमारा हृदय आपके और आपके साथियों के साथ है। आपके और आपके मातहत अफसरों तथा सैनिकोंके प्रति मेरी आन्तरिक शुभकामना है। ईश्वर आपको शक्ति दे और आपको विजय का मुकुट पहनाये।

.जंय हिन्दू

(हस्ताक्षर) सुभाषचन्द्र बसु

मेजर ढिल्लन का नेताजी को उत्तर

बर्मा, २० मार्च, १९४४

श्रद्धेय नेवाजी

'जय हिन्द'

आपका १२ मार्च १६४४ का पत्र प्राप्त हुआ। राव्द नहीं केवल आंसु ही मेरी हृदयगत भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। आपने मेरे तथा मेरे साथियों के प्रति जो विश्वास प्रकट किया है उसके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। नेताजी, मैं आपको अपनी रेजिमेण्ट की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि हमारे रास्तेमें चाहे जो कुछ आवे हम आपके आरेशानुसार

## दो ऐतिहासिक पत्र

न्छडाई जारी रखेंगे और भारतमाता की आजादी के छिए तब तक प्रयत्न करते रहेंगे जब तक इस रेजिमेण्टका एक भी सैनिक जिन्दा रहेगा। अपने सम्बन्धमें रंगूनमे कहे अपने अन्तिम शब्द, 'में आपको आँखें किसी के सामने नीची न होने द्ंगा'-मेरे कानों में, जब से मैं आपके पास से आया हूं और विशेष कर जब से में नया डंगू से छोटा हुं, लगातार गूंज रहे हैं। मैं पूरी त्तरह महसूस करता हूं कि उन परिस्थियों के बावजूद जो -सामने आयीं, मैं वह करनेमें असफल रहा, जिसका मैंने वचन दिया और मै यही एकमात्र ऐसा रेजिमेण्टकां कमाण्डर हं जिसके -कारण आपको और आजाद हिन्द फौजको नीचा देखना पडा। में मुंह दिखाने के योग्य नहीं, केवल मेरे कार्य ही इसका प्रति-कार करेंगे। आपके पत्र ने मेरे अन्द्र नयी प्ररेणा भर दी है। में और सब अफसर तथा सैनिक जो यहाँ उपस्थित हैं, हृद्य से आपकी ग्रुमकामनाएं स्वीकार करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि ईरवर की कृपा और धापके आशीर्वाद से सफलता हासिल करना कठिन काम न होगा।

हम आपके चिरायु और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं जाकि आप इस 'धर्मयुद्ध' मे हमारा पथ प्रदर्शन करते रहें।

जय हिन्द आप महातुभाव का आज्ञाकारी, जीठ एसठ ढिझन

## कांग्रेस और आजाद हिन्द फीज

( लेखक — आचार्य जे ० वी ० कपलानी )

(प्रधान मंत्री, आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी)

ज अहिंसात्मक, जापान विरोधी कांग्रेस वीर, देशभक्त किन्तु जापान के साथी आजाद हिन्द भौज के सदस्यों की सहायता क्यों कर रही है ? स्तृतन्त्र भारत ही सफलता पूर्वक जापान का मुकाविला कर सकता है। इस विश्वास पर भारत छोडो आन्दोलन जापानी हमले की आशंका होने पर भी क्यों १९४२ में छेड़ा गया था ? क्या, आज और तब के विश्वास और नीति में फर्क नहीं पड़ा है ? ऐसे भाक कुछ कम गहराई से सोचने वाले प्रकट करते हैं।

## कांग्रेस और आजाद हिन्द फौज

#### प्रचलित नीति और कांग्रेस

ऐसे प्रश्नों को सममने के छिये गांधीजी के नेतृत्व में विक-सित कांग्रेस का इतिहास देखना चाहिये। गांधीजी की नीति और सिद्धान्त को खीकार कर कांग्रेस शांतिपूर्ण वैध उपाय हो अपने उद्देश्य को पूरा करने के छिये मान सकती है। न वह प्रचछित युद्ध नीतिको मानती है—न हिंसा को राष्ट्रीय आजादी के छिये मान सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध और शांति मे प्रच-छित नीति को भी नहीं मानती। क्योंकि इस नीति के द्वारा हिंसात्मक युद्ध और विजय के छिये हर प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्यवहार अनुचित नहीं।

काग्रेस २० वर्ष से देशको गांधी नीति पर शिक्षित कर रही है। यह अहिंसात्मक प्रतिरोध को नीति है। स्पष्ट और ईमानदारी की नीति है। इन विचारों को अपनाने में सच्चा रहने के लिये वह विदेशी सशस्त्र सहायक को मांग नहीं कर सकती। न जापान और जर्मनी से गुप्त संधि कर सकती है। क्योंकि ये सव वार्ते सशस्त्र प्रतिरोधके साथ हो हो सकती हैं।

युद्ध के साथ साथ भारत की जनता का भाव उसको अंग्रे जों से दूर करता जा रहा था। ये भाव वडी तेजी से बढ़ रहे थे। इस भाव के कारण ब्रिटिश प्रतिरोध के साथ भारतके कंमजोर होने का भय था। तब वर्मा आर मलाया की तरेह इसके निस्सहायावस्था हो जाने की आशंका थी।

### आज़ाद हिन्द फौज

#### कांग्रेस की नीति ओर सर्वमान्य नीति

कांग्रेस ने पुरानी नयों सभी विदेशी दस्तंदाजियों को भारत के सामछे में दूर करने के लिये प्रतिरोध की शक्ति बढ़ाने का खाय किया। "भारत छोड़ो" प्रस्ताव इसी भाव का पोषक था। कांग्रेस का विश्वास था कि यदि भारत बची हुई ब्रिटिश खोर बढ़ जायेगी। नये आकान्त के योग्य भी न रह जायेगी। तब हमारी हालत बर्मा और मलाया की तरह होगी। जनता हतोत्वाह हो जायेगी—वे उत्साहित हो जायेंगे। इस लिये कांग्रेस प्रतिरोध की शक्ति को बढ़ाकर भारत को स्वतन्त्र कर लेना चाहती थी। क्योंकि उसका विश्वास था—कि जायत और प्रतिरोध करने की शक्तिको बढ़ाकर स्वतन्त्र हुआ भारत ही जापानी हमले का सफलता पूर्वक सामना कर सकेगा। साम्राज्यवादी प्रतिरोध असमर्थ साबित हो चुका था।

#### सर्वमान्य नीति के उदाहरण

यदि कात्रेस अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में प्रचित सदावार का अनुसरण करती—तो वह इंगलेंड पर पड़े खतरेसे लाम उठातो। इसके दुश्मनोंसे लिपी संधि कर लेती। यह युगों की प्रचलित -नीति की पुनरावृत्ति होतो। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये समी -देशोंने विदेशियों का साथ पाकर स्वतन्त्रता प्राप्त को है।

## काँग्रेस और आजाद हिन्द फौज

कमजोर प्रवल का मुकाबिला करने के लिये उसके शत्रुओं से मिल जाता है। जैसे काटे को कांटा निकलता है। सामान्य शत्रुता मित्रता की यह सामान्य आधारभृत नीति है जिसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:—

- १—अमेरिकाने अपनी खतन्त्रताकी प्राप्तिके छिये मातृ-देश विरुद्ध फूासका साथ प्राप्त किया।
- २—१६ वीं सदीमें इटालियन देशभक्त आजादीके लिये सभी यूरोपके देशोंसे आह्रियाके विरुद्ध सहायता माग रहे थे।
- ३—पिछले १६१४ के युद्धमें फ्रांस और वेल्लियमने ब्रिटिश सेनाको जर्मनीसे अपनी रक्षाके लिये युलाया था।
- ४—स्पेनके घरेल् युद्धमें दोनों दल विदेशी सहायता खोज रहे थे। परन्तु रपेनको कोई दल परतन्त्र नहीं देखना चाहता था। और विदेशी सेनाके आनेसे स्पेनके परतन्त्र होनेका भय नहीं सममता था।
- ६— फ्रांसने इस युद्धमे भी ब्रिटिश सेना बुलायी। इसे अनु-चित नहीं माना गया।
- ६—विरुद्ध सिद्धान्त वाले होने पर भी रूस और त्रिटेन में सन्यि हो गयी। दोनों सामान्य शत्रुका मुकाबिला करनेके लिये मिल गये। वे जरूरतपर सेना भी एक दूसरेके देशोंमे भेजते रहे।
- ७—डा० वेनसने चेकोरलोबािकया की रक्षाके लिये विदेशी मद्द ली।

#### आज़ाद हिन्द फोज

८—जनर इं हिगा है द्वारा फ़्रांसके उद्धारके छिये फ़्रांसिसियों के विरुद्ध (अदेशी मदद होने वाहे जर्मन भक्त पीटेन और हावें हो गोलीके शिकार बनाये गये हैं। यही वह सर्वमान्य नीति हैं— जो युगोंसे चालू है। लाडकिहेंके जज इसी नीतिके पक्षपाती हैं। अत: उस सदाचार के आधारपर आजाद हिन्द फीज निर्देष हैं।

१९४२ में सुमाप बावू देशके बाहर निकल गये। आप जेलके भयसे नहीं-किन्तु वेनम और डिगालेकी तरह विदेशी मदद देशकी आजादीके लिये पानेके लिये निकले। यह उतना ही देशमक्ति पूर्ण काम था -जितना किसो यूरोपियन देशमक्त का। जो यूरोपियन देशमक्त जेलसे या अपने देशसे इसी निमित्त भाग गये उनके इस काम की प्रशंसा ही की गई। शिवाजी अपनी वुद्धि-मानीसे औरंगजेवके पंजेसे निकल भागे। कोई उसे राजनैतिक भूल नहीं कहता। बोवर युद्धमें चर्चिछ भी पकड़े गये थे-वे भी भाग निकछे। क्या उसे कभी घोला और छुछ ऋहा गया है ? क्योंकि यहां केंद् ही अनुचित और सदाचार विरुद्ध थी। हम सुभाष वाबू को कांत्रेस को नीति से नहीं जांच सकते। क्योंकि राष्ट्रोंने इसे नहीं माना है। केवल कांत्रेस संगठन ही एक ऐसा राजनैतिक संगठन है-जिसने इसे अभी तक माना है। संसार अभो उसी मान्य नीति पर चल रहा है। जो इस काम्रेस नीतिको मानते हैं वे ही इस नीतिसे जाँचे जा सकते हैं। दूसरे अपनी खीकृत मान्य नीतिसे ही जाचे जा सकते हैं। यदि

## काँग्रे सी और आज़ाद हिन्द फौज

ऐसा न होता—तो पोलैण्ड, चीन और रूसके प्रति गांधीजी सहातुम्ति क्यों प्रकट करते ? इसिंखये सुभाष और उनके साथी आजाद हिन्द सैनिक भी उसी प्रकार माने जायंगे। उन वीर देशभक्तोंके प्रति जो आसामकी घाटीमे मर गये आज भी फाँसी देनेकी सजाके छिये सुकहमेके फेरमे पड़े हैं। यह अन्याय होगा कि हम उनको कांग्रेसकी नीति से जांचें। लालकिलेके जज और अभियुक्त एक ही नीतिके मानने वाले हैं। व्यवहारके लिये हरेक का एक ही मापरण्ड सदाचार का नहीं होता-अध्यापकके समान वनियाका सदाचार नहीं होता। वनिये और वकील अपने पेशे के मापदण्डसे ही मापे जायेंगे। इस प्रकार कांत्रेस और राष्ट्रोंकी नीतिमें फर्क है । सुभाष वाब्र और उनके साथी काब्रे सके मापदण्ड से नहीं नापे जा सकते। वे राष्ट्रों के अन्दर प्रचलित सदाचार की कसोटी को मानते थे। अतः वे वैसे ही देशभक्त है-जैसे दूसरे देशोके देशमक्त। जो अच्छा और देशमक्तिपूर्ण सदाचार इड्जलैण्ड, फ्रांस और अमेरिकामें है-वह मारतमे क्यों नहीं रहेगा ? देशसे प्रेम, उसके लिये त्याग सभी देशोंमें मान्य गुण हैं। सदाचार या गणितके नियम देश २ मे वद्छते नहीं रहते। दो और दो भारतमे भी चार ही रहेंगे।

वे जापानी खतरा भी सममते थे। अतः उन्होंने अपने पैरों पर अपनेको खड़ा किया। भारतमे गुलामीमे जो नहीं हो सका— बह आजाद भारतमें आसानीसे हो गया। हमे अंग्रेज और

## आजाद हिन्द फौज

जापानी अपनी सेना में नहीं रखने पड़े। भारत में आज तक सेनाका भारतीयकरण नहीं हो सका है। न सरकारो औफिसों का ही भारतीयकरण हो सका है।

राजनीतिमें प्रतिज्ञाका विशेष मृत्य राष्ट्रोंमें नहीं माना जाता ।
विची गवर्नमेन्टके अफूरिकांके सरकारी कर्मचारियोंने भी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। राजांके प्रति भक्तिका अर्थ उसके व्यक्तित्वके प्रतिः नहीं माना जाता, किन्तु उसका अर्थ राष्ट्रप्रेम माना जाता है। राजा राष्ट्रकी मृतिं माना जाता है। आस्ट्रे लिया-कनाडा, अफ्रीका ने इसी भावमें राजभक्ति की शपथ ली है। यदि राजा के प्रति शपथ मतलव होता—तो अष्टम एडवर्ड को मन्त्रि—मण्डल गद्दी त्यागने के लिये नहीं कह सकता था। इंग-लेंड में "राजा चिरंजीवो हो—" यह कहते हुए देश-प्रोमियोंने राजांका शिर उतार लिया। अतः राजभक्तिकी शपथका अर्थ देशप्रेम ही होता है। इस अर्थमें आजाद हिन्द सैनिक ही सच्चे राजमक्त हैं। जिन्होंने देशके प्रति द्रोह किया है—राजदोही हैं। क्योंकि राजांके नामपर उन्होंने लोगोंका वोखा दिया है।

इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय और राजभाक्तके अर्थों में वे निर्दोक हैं। हम आजाद हिन्द फौजको नमस्कार करते हैं।

"जय हिन्द"

॥ समाप्त ॥